*प्रकाशंक* हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इलाहावाद

> द्वितीय संस्करण मुल्य तीन रुपये

> > मुद्रक रामदुलारे श्रीवास्तव शारदा प्रेस, नयाकटरा, प्रयाग

#### श्रद्धेय

# महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा

के श्रीचरणों में जिन की अगाध विद्वत्ता की कीर्त्ति ने इस छात्र को अपनी ओर खींचा था,

तथा

लिन की सौम्य मूर्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, निष्पत्त और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना और वालोपम सरलता ने इसे सदा के लिए अपना अनुचर वना लिया है।

गुगाः पूर्वपुरुषागां कीर्त्यन्ते तेन पण्डितैः।
गुगाकीर्त्तरनश्यन्ती स्वर्गवासकरी यतः॥
( प्रतिहार बाउक के न्ध्४ वि० के
जोधपुर-श्रमिलेख का मंगलाचरण)

सिद्ध पूर्वजों की सुधी करते हैं गुण्-गान।
पहुँचाते हैं स्वर्ग लों शकर यश का मान॥
( पूर्वोक्त का प० नाथूराम
शकर शर्मा-कृत अनुवाद)

#### प्रकाशक का वक्तव्य

श्री जयचंद्र विद्यालंकार रिवत 'भारतीय इतिहास की रूप-रेखा' का यह दूसरा संस्करण पाठकों के सामने हैं। पहला संस्क-रण सन् १९३३ में प्रकाशित हुआ था और इधर प्रायः तीन वर्ष से उपलब्ध नहीं है। जनता और विद्यानों में इस ग्रंथ की पर्याप्त चर्चा रही हैं और यह हर्ष का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से यह मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित हुआ है।

प्रथम संस्करण के शीघ समाप्त हो जाने के बाद इस पुस्तक की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में केवल इतना कहना है कि यद्यपि युद्ध के कारण काग़ज़ तथा अन्य मुद्रण-सामग्री के दाम वहुत बढ़ गए है, फिर भी इस उपयोगी ग्रंथ को सुलभ बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६। कर दिया गया है, और पुस्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा रही है।

श्राशा है कि हिंदी पाठक श्रीर साहित्य-प्रेमी इस का उचित श्राहर करेंगे।

> ए० काज़मी जेनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०

### वस्तुकथा

श्रपनी मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा<sup>9</sup> प्रस्तुत करते हुए कोई सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती। हमारे देश की ग्राज जो संसार भर में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह श्रवस्था क्यों है, श्रीर कैसे पैदा हो गई। श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य. र-अपने भ्राप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, यनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए-हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है । अपने राष्ट्र-श्रात्मा के विषय मे वैसी एक उक्तर जिज्ञासा मेरे मन मे बचपन से जागी हुई है। किन्तु श्रपने राष्ट्र की विद्यमान श्रवस्था को हम उस की पहली श्रवस्थाओं पर ध्यान दिये विना समक नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवर्त्तनशील-विकासशील-सत्ता के विषय में है श्रीर श्राधनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि ससार की सभी सत्ताये विकासशील है। वयधम्मा सखारा—सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की म्रायु है, यह बुद्ध तथागत की म्रन्तिम वासी (पच्छिमा वाचा) थी 3 । किन्तु वयाधर्म होने का अर्थ विकासशील होना है:-जिस वस्तु की श्राय़ है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा कम से श्राते हैं। श्रीर वैसी विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>फ़िलहाल सतवाहन-युग के ग्रन्त तक, दो जिल्दों में ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वृ० उप०, २ ४. ५ ।

उमहापरिनिव्यास सुत्त, दे० नीचे 🖇 ९५—पृ० ३६९ ।

ध्यान दिये बिना संसम्प ही नहीं सकते । इसी कारण आधुनिक विज्ञान प्रत्येक वस्तु का श्रध्ययन ऐतिहासिक पद्धति भे करता है ।

हुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिचित कहलाने वाले लोगों में भी अत्यन्त मन्द हैं। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वक्कल और धुंधली हैं। यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लच्नण है। आज से सी बरस पहले हम अपने विद्युले इतिहास को विलक्कल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अस्त-च्यस्त रूप में उलका चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एिक्फनस्टन ने मनुस्मृति के आधार पर खड़ा करना चाहा था!

इस श्रसाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला किया है कि भारतीय नस्त में ऐतिहासिक बुद्धि—ऐतिहासिक श्रद्धला को सममने की चमता—ही नहीं है। इस फ्रेंसले से मैं सहमत नहीं हो सका । हमारी नस्त में इस श्रश्न में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह नहीं तो इसो से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तहण भारत ने श्राज अनेक ऐसे विद्वान् पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की चमता में किसी भी विदेशी विद्वान् से टक्कर जे सकते हैं। और श्रपने पुरखों के विषय में में इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन मे प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विज्ञण्य

१दे० मेरा लेख---ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ (काश्री विद्यापीठ का त्रैमासिक ) भाग १ में ।

रोग प्रकट न हुन्ना; किन्तु मध्य-काल में उन के लीवन श्रीर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विभ्रम पैदा होने लगा ।

श्रीर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पिच्छम की श्रायं जातियों के संसर्ग श्रीर प्रभाव से । श्रीर जिन पारचात्य विद्वानों की सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनस्द्वार का रास्ता पहले-पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहिमिहिर के उन शब्दों को दोहराये विना नही मानता कि हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हे श्रापयों की तरह प्रेगी! भारतवर्ष यदि श्रपने विस्मृत श्रारमा को श्राज फिर पहचानने लगा है तो उन्हों के श्रनुप्रह से । श्रफ़ग़ानिस्तान श्रीर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को श्राज के दब्यू हिन्दू श्रपने श्रन्थ विश्वासों, जातपाँत श्रीर छुश्रा- श्रुत के सामाजिक बन्धनों श्रीर राजनैतिक गुलामी मे जकड़े होने के कारण हौश्रा माने हुए थे, उन्हों से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्याधियों ने प्राचीन श्रयांवतों सम्यता के हज़ारों श्रमूल्य श्रवशेष खोज निकाले हैं! कीन सचा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ?

बिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरता वारेन हेस्टिंग्स् के समय कत्तकत्ते में पिश्याटिक सोसाइटी ऋाव वगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेस्टिंग्स के उस कार्य में कितनी दूर-दर्शिता थी! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत् के लिए जो सस्कृत का ऋाविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारियी घटना थी। संस्कृत के उस ऋविष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी, और आर्थ नस्ल की पहचान हुई। आधुनिक युग की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारयों में से भी वह एक है।

कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद श्रीर भी श्रनेक वैसी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे क्ष ४ स्त्री—विशेष कर ए० २४६-४७।

संस्थायें श्रमेक देशों में स्थापित हुई, श्रीर भारतीय खोजवरक श्रमेक विद्वत्पित्रकायें जारी हुई। भारतवर्ष में श्रीर भारतीय भाषाश्रों में उन की संख्या
श्रमी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का श्रम्ययन श्राज प्रत्येक सभ्य
देश के विद्यापीठों में जारी है। पिछुले डेढ़ सौ बरस के उस श्रभ्ययन के
फलस्तरूप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का हुकड़े दुकड़े कर के पुनरद्वार होता गया है। उस श्रम्ययन के परिग्राम श्रमेक भाषाश्रों की श्रमेक
विद्वत्पत्रिकाश्रों में बिखरे हुए हैं। पिछुले पाँच बरस से लियदन (हालेग्ड)
की प्रसिद्ध कर्न संस्था से उस विश्वक्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश
की एक वार्षिक पत्रिका—ऐनुश्रल विश्वित्रश्रीशाफी श्राव इडियन श्रार्किन
श्रीलोजी—निकलने लगी है। सन् ११३१ की विश्वित्रश्रीशाफी में जो इस
वर्ष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३६ पत्रिकाश्रों के निर्देश है।

इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन मारत का एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं सदी ई० के आरम्भ में श्रंभेज़ विद्वान् विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्सु स्मिथ की उस कृति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी अत्यन्त संकीर्ण है। इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है। सन् १६१६ में स्मिथ का दूसरा प्रन्थ औनसफर्ड हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यू-याई अमेरिका के जगायसिद्ध पोलिटिकळ साइन्स कार्टलीं (राजनीति-विज्ञान-त्रमासिक) में उस के विषय में एक लेख भारतवर्ष का एक श्रंभेजी इतिहास शीर्षक से लिखा । उस में उन्होंने लिखा कि "स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का प्रायः श्रभाव है।" अोक्सफर्ड हिस्टरी में एक और प्रपात का भाव है, जो कि उन विशेष

विवद ३४, पृ० ६४४ म ।

स्वाथों श्रीर उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में सिमथ महा-शय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है। ... कुछ श्रीर दोष हैं जो कि खेसक की समाजशास्त्र इतिहासविज्ञान श्रीर तुलनात्मक राजनीति विषयक (श्रान्त) धारणाश्रों के कारण हैं। ... एक ऐतिहासिक श्रथांत् घटनाश्रों के एक व्याल्याकार के रूप में खेसक की कमजोरी को हर कोई ' श्रनुभव करेगा।" इत्यादि। इस के वावजूद श्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बढ़ी कीमती है।

उन्हों ने समूचे प्रन्थ की श्रालोचना की, दूसरे कई विद्वानों को उस के विशेष पहलुश्रों से वास्ता पडा !

स्मिथ ने बहे हठ के साथ अपने प्रन्थ में लिखा है कि "भारतवर्षं का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।" इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है—"भारतवर्ष का देशों कानून टीक इस से उलटा है।" यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पच्चातपूर्णं प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामा-णिक विवाद की पूरी उपेचा कर के।"

भारतवर्ष की स्वाभाविक श्रवस्था सदा श्रराजकता की रही है, यह बात मौके-बे-मौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिय कभी नही चूकते। शायद उन का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो। प्रो० सरकार श्रीर डा० रमेश मजूसदार दोनों को इस का प्रतिवाद करना पड़ा है।

१हि॰ रा॰ भाग २ पृ॰ १८१ । २ पोलिटिकल इन्स्टीट्यू शन्स ऐंड थियरीज त्राव दि हिन्दूच (हिन्दुन्त्रों की राजनैतिक सस्थाये त्र्यौर 'स्थाप नार्ये ), लाइपज़िग (जर्मनी ), १९२२, पृ॰ २४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ज० वि० श्रो० रि० सो० १९२३, पृ० ३२४-२५ ।

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में सिमथ ने जो कुछ जिला है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घट नाश्रों के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी' का एक श्रौर नमूना है। उस की श्रालोचना करते हुई डा॰ देवदत्त मगडाकर को स्मिथ की सुम पर तथा उन के मोटी मोटी घटनाश्रों को भी न समम सकने पर श्रारचयं करना पड़ा, श्रौर यह कहना पड़ा है, कि मोट स्टुश्चर्ट एल्फ्रिन्स्टन को दृष्टि स्मिथ से श्रिष्ठक विस्तृत थीं । यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास की घटनाश्रों को रोशनी में किसी तरह समम में नहीं श्रा सकता।'

श्राधुनिक खोज के श्राधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ प्रचपत श्रीर संकीर्याता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक है। मैं स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बाते लिख चुका हूँ, उपर श्रव मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस-पैतीस करोड़ भारतवासियों की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विजवण श्रसाधारण श्रीर श्रनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को स्तब्ध कर देती है। यदि वह श्रांखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विस्वास न किया जाय! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पेनल्स त्राव दि भग्रडारकर इन्स्टीट्यूट ( मंडारकर-संस्था की पत्रिका ), १९२९ पृ० २६-२८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वहीं, १९३०, पृ० १४६।

<sup>3&#</sup>x27;भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास' (लाला लाजपतराय के इतिहास की आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है)—माधुरी १९८३ पृ० १६२ प्र। 'प्राचीन भारतीय अनुश्रुतिगम्य इतिहास'—सरस्वती १९२७, पृ० २९१। भारतभूमि, पृ० ८९।

शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समस सकें, और उस की लडकपन की न्याख्याये करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोप नहीं दे सकते। इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उन की गलतियों का समर्थन करता हूँ। उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आलोचनाओं को पाठकों के ध्यान मे लाना आवश्यक हुआ।

स्मिथ के प्रन्थों मे अनेक अभाव भी हैं। प्रो॰ सरकार ने अपने पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक अभाव से बहक गए हैं। वे लिखते हैं-- "२३० से ३३० ईं० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक नहीं पाई गई। आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच तीन सौ बरस के लिए दक्लिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छुठी शताब्दी के उत्तरार्घ के लिए उत्तर भारत का।"" किन्तु श्रान्ध्र श्रीर चालुक्य युगों के बीच ही तो ( दुन्निउल के शब्दों मे ) "द्विलन के सब राजवशों में से सब से अधिक गौरवमय, सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बड़े श्रादर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, श्रौर समूचे दक्खिन की सम्यता पर निस्तन्देह सब सेश्रधिक प्रभाव डालने वाला, वह "सुप्रसिद्ध वाकारक वंश" राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब से उज्जवल स्मृति वाली देवी—प्रभावती गुप्ता—का शासन-काल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह<sup>र</sup> उस वंश का इतिहास लिला, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य श्रौर श्रापेत्तिक महत्व कूतने की उन की जैसी समक्त थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्त्व न पहचाना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स इत्यादि, पृ० १६५।

२ज० रा० ए० सो० १९१७, पू० ३१७ प्र।

जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान् को दील पडा, श्रीर इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। श्रीर स्मिथ के उस श्रभाव से यदि प्रो० सरकार वहक सकते हैं, तो हमारे उन शिच्चित भाइयों का क्या कहना जो श्रपने दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० श्रीर ३३० ई० के बीच उत्तर भारत में यौधेयों श्रीर नागों के राज्य थे, श्रीर उसी युग में काबुल के कीशाणों की नकल कर फ्रारिस के सासानी राजा शिव श्रीर नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में मौलरियों ने कशीज-साझाज्य की नींव डाली थी।

श्रोहिन्द राजधानी से काबुल श्रीर पंजाब का शासन करने वाले उन प्रान्तों के श्रन्तिम हिन्दू राजाश्रों को स्मिथ ने भटिंद्वा के राजा बना दिया, श्रीर उस गलती को हमारे पाट्य-पुस्तक-लेखक श्राज तक दोहराते श्रा रहे हैं। इस प्रकार के श्रीर श्रनेक हच्टान्त दिए जा सकते हैं।

स्मिथ के इतिहास के बाद कैस्ब्रिज विद्यापीठ से कैस्ब्रिज हिस्टरी आत इडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ। उस को पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पादक है; दर्जन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस विद्वतापूर्ण प्रन्थ की निष्पत्तपातता के एक नमूने की ओर सुमें रूपरेखा में ध्यान दिलाना पड़ा है?। उस प्रन्थ के दक्कन पर विद्वान् सम्पादक ने बाख्त्री के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाठलिपुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, 3 और पीछे एक दूसरे यूनानी—एवुक्तितद—के बाख्त्री ले लेने पर ६०,००० सेना से

<sup>े</sup>हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहीर से प्रकाशित किया है। विसे, प्रप्रा

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दे० नीचे §§ १५२, १५३ |

उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के वावजूद अपनी पहली राजधानी को वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत के समृचे इतिहास का सार और तत्व कैम्ब्रिज इतिहास के विद्वान् सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटिल-पुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था! वे अपनी गरेवान में मुँह ढाल कर देखें और सोचें कि उन्हे उस प्शिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के जपर हलाकू खां मंगोल का चित्र झापे, और उस के द्पैण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें!

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमे यह हिर्गिज़ न मान वैठना चाहिए कि सभी पारचात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पण्पात से दृष्टित है। उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और खोज में उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाप्र तत्परता दिखलाई है वह हमारो अद्धा की पात्र हैं। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ्रिक हमें उन से अधिक होनी चाहिए; और इस में सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं को हम उन से कहीं अच्छी तरह समम और सुज्जमा सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहे तो भारतीय भाषाओं में हो ठीक ठीक जिल्हा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पार्ती ।

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान् अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की अधिकांश कृतियाँ अंग्रेजी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष

१डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई श्रनुभव की है। दे० उन की लोकल गवन्मेंग्ट इन ऐन्हर्गेट इडिया (प्राचीन भारत में स्थानीय शासन), श्रीक्सफर्ड, १९१९, प्रस्तावना पृ० १४।

लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार बहुत ही ऊँचे दर्जें के बुजुर्ग विद्वान् हमारे हिन्दी चेत्र में हैं, पर उनकी शिष्य सन्तान जितनी पैदा होनी चाहिये, स्रभी तक नहीं हुई।

इस दशा में यदि सन् १६२१ में मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनहीन अकिज्ञन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है। तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, मैं एक रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों मे मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त सिंद्य हाँचा बनाया, जिस के नीचे २०. २.७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सीर तिथि दर्ज है। अगले तीस वरस में अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा। फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गईं कि मुक्ते जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायेगा।

सन् १६२६ के श्रगस्त में मैंने श्रपने बुजुर्ग श्रध्यापक रामरत जी की प्रेर्या से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास जिखना शुरू किया। १६२७ की गर्मियों तक गुस-युग तक समूचे प्राचीन काज का केवल राजनैतिक इतिहास जिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह श्रनेक श्रंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूर्वक ब्याख्या करना श्रावश्यक होगा। उघर उसी समय सुभे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला। तब मेरा पुराना संकर्ण फिर जाग उठा, श्रीर उस के पूरा होने का श्रवसर देख मैंने वह निमन्त्रण स्वीकार कर जिया। श्रव जो दूसरा खगड है, वह तथ पहला खगड था। उस की टिप्पिएयॉ १६२८ की

सिंद्यों मे लिखी गईं, श्रौर तभी श्रार्थ सम्यता वाला प्रकरण (= प्रक-रग 🖙) भी। ऋव जो तीसरा खगड है उस के सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी श्रंश १६२६-३० में पूरे किये गये । मुक्ते तब यह अनुभव होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना श्रावश्यक है। तब भूमिका खगड १६३० के उत्तरार्घ श्रोर ३१ के शुरू में काशी में लिखा गया। उस सिलसिले मे कम्बोज ऋषिक श्रादि प्राचीन उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, त्रौर उस कारण, ठीक मे जब अपने ग्रन्थ को लगभग पूरा हुआ समक रहाथा, मुक्ते उस मे अनेक परिवर्त्तन करने पढ़े। ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुक्ते समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। ११३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य युग को दोहराया श्रीर उस का सभ्यता-इतिहास का श्रंश ( १७ वॉ प्रकरण ) लिखा गया । उसी वरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन युग फिर से जिखा गया; संवत् १६८८ की माध पूर्णिमा (फरवरी १६३२) को प्रयाग मे वह कार्य पूरा हुआ। १६३२ में बरस भर यह प्रन्थ प्रका-शक के पास पढ़ा रहा: पर १६३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छपाई के समय मैने उस मे श्रन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि गुप्त-युग का इतिहास भी इसी प्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन् १६२७ में मैने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशास्त्रों में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है।

इस रूपरेखा में अनेक किमयाँ है सो मुभे खूब मालूम है। पाठक-पाठिकाओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूलें नहीं कि यह भारतीय इति-हास की केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छु साधन थे उन्हीं के आधार पर मैने इसे प्रस्तुत किया है।

हिन्दी में श्रभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी । मेरे रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग में पूरी तरह जड़ब किये बिना अजीए को उगल देने का रिवाज हमारी भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक्व विचारों की पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस दृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता। आज हम पहले से अधिक उस गलती में फंस रहे हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाटकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। सुक्ते आशा है कि पाटक-पाटकाओं को इस प्रन्थ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती न जान पहेगी।

हिन्दी मे ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मल्लोई श्रीर रोपड को रूपार लिखते है, श्रीर वे युनिवर्सिटियों में श्रध्यापक हैं! इस लिए मैं यह निवेदन कर दूँ कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक जतन किया गया है; श्रीर निदेशी नामों मे से जो तो भारतीय श्रभिलेखों सिकों श्रादि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मृल उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैने इस बात की बड़ी चेटा की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी मे नहीं हैं, उन के संकेत भी इस श्रम्थ के लिए टाइप में ढलवा लिए जाते। सुमे खेद है कि प्रकाशक इस का प्रवन्ध न कर सके।

इस प्रनथ के प्रस्तुत करने में मुक्ते जिन महानुभावों की सहायता मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुक्ते श्रपने उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस प्रनथ को मैं जिन की मूर्च कृपा मानता हूँ। श्रद्धेय श्रोक्ता जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के श्रीज़ार चलाना सीखा था, श्रीर उनकी कृपा का यह फल मैं उन्हीं कां श्रिप्त कर रहा हूं | किन्तु उस के बाद भी में श्रनेक बार उन श्रीज़ारों को गलत चला बैठता, यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर में श्रपनी सुम को श्रीर निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सघा पाता । श्रीर उन दोनों श्राचार्यों से मैं कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस से पहले दो श्रीर श्राचार्यों की कृपा मुम पर हो चुकी थी । श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दर्शन की शिचा पाई थी, श्रीर उन्हों ने मुमे भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया । श्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा श्राधुनिक समाजशास्त्र श्रीर श्रर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था । रूपरेखा के विभिन्न श्रंशों पर उक्त वारों गुरुशों की शिचा की स्पष्ट छाप मुमे दीख पढ़ती है ।

मुखपृष्ठ तथा § २६ के मन्त्रों श्रीर रखोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं॰ नायूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ। भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मेंने अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत ज्लियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के श्रीयुत चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुक्ते यूनानी श्रीर लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने को मैंने श्रनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्तु श्रानन्द कौशल्यायन, महास के श्रीयुत हरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीठ से भूतपूर्व छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भाल चन्द्र श्राप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं।

निन सज्जनों ने मुक्ते श्रपने या श्रपने श्राघीन पुस्तकालयों का उपयोग करने की इजाज़त दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना मैं कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहीर के पं० भगवहरू जी, काशी विद्यापीठ के श्राचार्य नरेद्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व श्रध्यच ढा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० क्रिल०, श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुस, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत घीरेन्द्र वर्मा, ढा० बाब्राम सक्सेना ढी० लिट०, श्रीर उप-पुस्तकाष्यच श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस श्रंश मे सुक पर वहा पहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी, मुक्ते श्रीर भी श्रनेक सुविधार्ये प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों के श्रितिरिक ग्रो० सुघाकर जी, श्रध्यापक रामरत जी, डा० मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु शानन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के साथ रहीं हैं। स्व० मेजर वसु तथा गर्याश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब से श्रधिक थी।

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पान्न हैं।

प्रयाग भादों, १९९०

जयचन्द्र नारंग

## संक्षेप श्रीर संकेत

#### श्र साधारण

पं0 = पंक्ति । ग्र**ः — ग्रध्याय** । पू॰, पू = पूरव, पूरवी। श्रनु० = त्रनुवाद । पृ० = पृष्ठ । र्ड० = ईसवी । प्र॰, प्रका॰=प्रकाशित, प्रकाशक। ई॰ पू॰=ईसा से पूर्व Ì प्र=प्रमृति । उ०, उ≕उत्तर, उत्तरी । लग० = लगभग। नि॰ = निरुद्ध। वि० = विक्रमी। जि॰=ज़िला। श्लो० = श्लोक। टि॰ = टिप्पसी । सं० = संख्या, संवत्, संस्कृत । द=दक्खिन, दक्खिनी। सम्पा० = सम्पादित । दे०=देखिये। संस्कः = संस्करण। प०, प=पच्छिम।

#### इ. प्रन्थनिर्देशपरक

ग्रथ०—त्रधर्वदे ।

अर्थे o कौटिलीय अर्थशासः शामशास्त्री सम्पा० २य संस्कः नेसूर १६१६। अ० हि० विन्सेंट स्मिथ की अर्ली हिस्टरी आव इंडिया, ४थ संस्कः

श्रौक्सफ़र्ड, ११२४। त्राप०—त्रापस्तम्व धर्मसूत्र ।

श्राश्व०—श्राश्वलायन गृह्य सूत्र ।

श्रा० स॰ इं०—श्रार्कियोलोजिकल सर्वे श्राव इष्डिया (भारतीय पुरातत्त्व-पदताल) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातत्त्व-विभाग द्वारा प्रका० । आ० स० रि०—कर्निगहाम की आर्कियोलीजिकल सर्वे आव इरिडिया की रिपोर्टें। वे पुरातत्त्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं।

इं० त्र्याट—इरिडयन ऋांटिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्त्व-खोज ); बम्बई से प्रकाशित होने वाला मासिक।

इंडियन शिपिंग्—राधा**ङ्गसुद सु**खर्जी कृत ए हिस्टरी श्राव इधिडयन शिपिंग एँड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नौचालन श्रीर ससुद्रचर्या का इतिहास ); लंडन, १९१२।

इं० हि० का०—इध्डियन हिस्टौरिकत कार्टर्ली ( भारतीय-इतिहास-त्रैमा-सिक ) नरेन्द्रनाथ लाहा सम्पा॰, कलकत्ते से प्रकाशित ।

उपर- उपनिषद्।

ऋ०-ऋग्वेद ।

एपि० इंo-पित्राफिया इचिडका ( भारतीय श्रभिलेख-माला ); भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता ।

ऐत० त्रा०—ऐतरेय ब्राह्मण् ।

का० व्या०—कार्माइकेल ब्याख्यान (कलकत्ता युनिवसिंटी मैं प्रति वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति की कार्माइकेल गद्दी पर नियुक्त श्रध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान )।

कै० इ० - रैप्सन-सम्पा॰ कैम्ब्रिज हिस्टरी श्राव इशिड्या, ( कैम्ब्रिज विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि॰ १।

कैम्ब्रिज हिस्टरी—कें० इ०।

गा० त्रो० सी०—गायकवाद श्रोरियंटल सीरीज़ (गायकवाड प्राच्य-ग्रन्थ-माला), बड़ोदा सरकार प्रका०।

गृ० सू०—गृह्यसूत्र ।

गौत०--गौतम धर्मसूत्र । श्रानन्दाश्रम प्ना का संस्क० ।

चु० व०, चुझवरग-विनयपिटक के श्रन्तर्गत चुझवरम। सिंहली लिपि में। उस के श्रागे की संख्या उस के खन्धकों को सुचित करती है।

- **छा० ७५०**---छान्दोग्य उपनिषद् ।
- जि ए० सो० वं०-- जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव वङ्गाल (ए० सो० वं० की पत्रिका), कलकत्ता।
- जिं हैं। एं सो कि जिं हों हैं। हैं। जिं हैं। जिं हैं। जिं हैं। प्रियांटिक सोसाइटी (री एं सो की वस्बई शाखा की पित्रका )।
- जि बि श्रो० रि० सो०—जर्नल श्राव दि विहार पेंड श्रोरिस्सा रिसर्च सोसाइटी (विहार-उड़ीसा श्रनुसन्धान-परिषत् की पत्रिका), पटना।
- जि॰ रा॰ ए॰ सो॰—जर्नल आव दि रौयल पशियाटिक सोसाइटी ( रौ॰ ए॰ सो॰ की पत्रिका ), लंडन ।
- जातक—फ़ोसबोब सम्मा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क० । उस के श्रागे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० के पृ० को स्चित करती है। जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। जहाँ किसी विशेष पृ० पर ध्यान दिलाना श्रभीष्ट है, वहाँ पहली शैली वर्ती गई है। जहाँ समुचे जातक की कहानी पर ध्यान दिलाना श्रमीष्ट है, वहाँ दूसरी।
- जाइटश्रिफ्ट बाइटश्रिफ्ट डर ड्यूशन मौर्गनलाडिशन गेस्सलशाफ्ट ( नर्मन प्राच्य परिषद् की पश्चिका ), लाइपजिय ।
- दीघ०—दीघनिकाय। जि॰, पु॰ का उत्तलेख लंडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी के रोमन संस्क॰ अनुसार; कोष्ट में संख्या दीघ० के सुत्त की।
- देवीभागवत पु०--देवीमागवत पुराख, चँगता त्निपि में, पंचानन तर्करत सम्पा०, प्र० वंगवासी प्रेस ।
- ना० प्र० प०-नागरी प्रचारिगी पत्रिका, काशी; नया संस्क० ।

ना० प्र० स०—नागरी प्रचारिखी सभा, काशी । पा०—पारस्कर गृह्य सूत्र ।

पु०-पुराख ।

पुरागापाठ-पार्जाटर-सम्पा०पुराण टेक्स्ट आव दि डिनैस्टीन आव दि किल एज ( किल्युग के वंशों विषयक पुरागापाठ ), लंडन, १६१३।

प्रा० अ० या प्रा० भा० ऐ० अ०—पार्जीटर का पन्श्येंट इषिडयन हिस्टोरिकल ट्रैडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति), लंडन, १६२२।

प्रा० लि० मा०--गौ० ही० श्रोमा की मारतीय प्राचीन लिपिमाला, २य संस्क०, श्रजमेर १६१८ ।

वु० इं०--हाइज़ डैविड्स कृत वुधिस्ट इधिडया, लंडन से प्रका० स्टोरी आव दि नेशन्स ( जातियों की कहानी ) सीरीज़ में।

वृ उप०-वृहदाययक उपनिषद्।

त्रहावैवर्त्त पु०--त्रहावैवर्त्त पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता । भं० स्मा० या भण्डारकर-स्मारक—सर रामकृष्ण गोपाल मण्डारकर

कोमेमोरेशन वौल्यूम ( भं० स्मारक प्रन्य ), पूना, १६१७। भाग० पु०--श्रीमद्रागवत पुरास, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई। भा० भा० प०-- प्रियसैन-सम्पा० लिग्विस्टिक सर्वे आव इस्डिया ( भार-

० प०--ग्रियसेन-सम्पा• लिग्बिस्टिक सर्वे क्रात इस्डिया ( भार तीय भाषा-पड़ताल ), क्लकत्ता १६०३---२८।

भारतभूमि — जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि श्रीर उस के निवासी, श्रागरा १६८८ ।

मनु श्रीर याज्ञ०--जायसवाल कृत मनु ऐंड याज्ञवल्क्य (कलकत्ता थुनि-वर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७); कलकत्ता १६३०।

म० भा०---महामारत, द्धम्मघोणम्-संस्क० । म० व० या महावरग--विनयपिटक के श्रन्तर्गत महावरग । सिंहती तिपि में । श्रागे की संख्या उस के खन्धकों की । मा० पु०—मार्कपडेय पुराण, प्रका॰ जीवानस्द विद्यासागर, कलकत्ता । यजु:—शुक्त यजुर्वेद, वानसनेयी संहिता ।

युत्रान च्वाङ या य्वान च्वाङ—वैदर्स-कृत श्रोन य्वान च्वाङ् स ट्रैवल्स ( य्वान च्वाङ की यात्राये ), लंडन, १६०४।

रा० इ० — हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकल हिस्टरी स्त्राव एन्ह्रयेंट इण्डिया (प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास), २य संस्कृ कलकत्ता, १६२८।

वा० पु०-वायु पुराण, प्रका० श्रानन्दाश्रम, पूना ।

वि० पु०--विष्णुपुराण, जीवानन्द विद्यासागर प्रका॰ ।

वै० शै०—रा० गो० भगढारकर इत वैष्णविदम शैविदम ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्णव शैव श्रीर गौग धर्म-पद्धतियाँ), स्ट्रासञ्जर्ग (जर्मनी) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का एक ग्रन्थ, द्वितीय संस्क०, १६१३।

श० त्रा० या शत० त्रा०—शतपथ ब्राह्मण ।

रवेता० उप०--- श्वेताश्वतर उपनिषद ।

संयुत्त०—सयुत्तनिकाय ।

सा० जी०—रमेशचन्द्र मज्मदार कृत कौपेरिट लाइफ इन पन्श्येट इिष्डया ( प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन ), २य संस्क०, कलकत्ता १६२२ ।

हिं० रा०-जायसवाल इत हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता १६२४।

#### ड नये संकेत

५ संस्कृत पूर्व रूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होने का यह अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों मे या हिन्दी कियाविशेषण न में। एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना श्रभीष्ट था, किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइए में लगाना श्रसुविधा-जनक है, इस लिए केवल युनानी नामों में लगाया गया है।

च का स में दलता हुआ उचारण। जैसे मराठी चांगला, नेपाली चीसा ( ठंडा ), करमीरी पीरपंचाल ( पहाड़ का नाम ), तिब्बती चाडपी ( ब्रह्मपुत्र नदी ), चीनी याड चे क्यांड, खाड च्वाड श्रादि में। परतों में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप ढालना श्रभीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से श्रब केवल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ न करने से श्रथं की चित होती।

# ग्रन्थ का ढाँचा

पृष्ठ

| प्रकाशन का वक्तव्य                    | •••           | ¥          |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| वस्तुकथा                              | ***           | t          |
| संज्ञेप श्रौर संकेत                   | ***           | 53         |
| न्न, साधारण                           | •••           | २१         |
| इ. अन्धनिर्देशपरक                     | ***           | 53         |
| उ. नये संकेत                          | •••           | २४         |
| पहला खरड : भूरि                       | स्का          |            |
| मारतीय इतिहास की परि                  | स्थिति        |            |
| पहला प्रकरण                           |               |            |
| भारतवर्ष की मूमि                      |               |            |
| § १ सीमाये श्रौर मुख्य भौमिक विभाग    | •••           | ध्र        |
| § २ उत्तर भारत का मैदान               | •••           | ધર         |
| § ३ विन्ध्यमेखला                      | • • •         | 80         |
| § ४ दक्खिन                            |               | *9         |
| § ४ उत्तरी सीमान्त                    | ***           | . አጸ       |
| श्र हिमालय श्रीर उस के साथ की पर्व    | तश्रह्म लायें | <b>ጵ</b> 8 |
| इ. हिमालय के प्रदेश                   | ***           | <b>২</b> ৩ |
| (१) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वासि | ासार          | <b>ধ</b> ড |
| (२) कॉगड़ा से कनौर                    | ***           | ४६         |

# ( २८ )

|      |                                         |              | SR           |
|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
|      | (३) क्युंठवा से कुमाऊँ                  | ***          | ६१           |
|      | (४) नेपाल                               | ***          | ६२           |
|      | ( १ ) सिकिम, सुटान, श्रासामोत्तर प्रदेश | •••          | ६३           |
| § န  | उत्तरपूरवी सीमान्त                      | ***          | €8           |
| 8 0  | उत्तरपन्छिमी सीमान्त                    | •••          | ६६           |
| -    | ग्र. दरदिस्तान घौर बोलौर                | •••          | ६६           |
|      | इ. पच्छिम गान्धार श्रीर कपिश            | ***          | ६७           |
|      | उ बलख, बंदेंख्शॉ, पामीर उपरता हिन्द     | •••          | ६६           |
|      | ऋ, श्रफ्रग़ानिस्तान                     | •••          | ७३           |
|      | लु. कलात श्रीर लास-वेला                 | •••          | ७१           |
| § ¤  | भारतीय समुद्र                           | •••          | 95           |
| şε   | प्राचीन पॉच ' <del>'स्</del> थत्त्र''   | ***          | 30           |
| 8 30 | भारतवर्षे की जातीय भूमियाँ              | •••          | ٣9           |
|      | म्र हिन्दी-खरड                          |              | <b>5</b> 2   |
|      | इ पूरव-इक्खिन, पच्छिम श्रीर उत्तरपच्छिम | -खंड         | 54           |
|      | उ. पर्वत-खगड                            |              | ニニ           |
|      | (१) पच्छिम श्रंशलास-बेला, कलात,         | 'वलोचिस्तान' | 55           |
|      | (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश                  | •••          | 80           |
|      | (क) श्रक्रगानस्थान                      | •••          | <b>\$</b> 0  |
|      | ( ख ) कपिश-कश्मीर                       | •••          | <b>\$ \$</b> |
|      | ( ग ) पक्षाव का पहाड़ी श्रंश            | • •          | 83           |
|      | (३) मध्य श्रंश                          | •••          | 83           |
|      | (क) अन्तर्वेद का श्रंश                  | •••          | ફ ૪          |
|      | (ख) नेपाता                              | •••          | ६४           |
|      | ( ४ ) पूरव अंश                          |              | ŧ٤           |

## ( २९ )

## दूसरा प्रकरण

## मारतमूमि के निवासी

|                                                                     | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| § ११ भारतवर्षं की प्रमुख भाषाये श्रौर नस्तों—श्रार्यं श्रौर द्वाविड | 8 इ   |
| § १२ द्राविड वंश                                                    | 8 9   |
| § १३ श्रार्यं वंश श्रीर श्रार्यं स्कन्ध                             | 900   |
| <b>§ १४ दरदी शा</b> खा .                                            | 902   |
| § १४ ईरानी शाखा                                                     | 308   |
| § १६ त्रायीवर्त्ती शाखा                                             | १०४   |
| § १७ श्रार्य नस्त का मूल श्रभिजन श्रौर भारतवर्ष मे श्राने का रास्ता | १०८   |
| § १८ भारतवर्ष की गौरा भाषायें श्रौर नस्तों—शाबर श्रौर किरात         | 330   |
| 🖇 १६ श्राग्नेय वंश श्रौर उस की मुख्ड या शावर शाखा                   | 333   |
| § २० चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश                                    | ११६   |
| § २१ स्याम-चीनी स्कन्ध .                                            | ११८   |
| § २२ तिब्बत-वर्मी या किरात स्कन्ध                                   | 398   |
| § २३ भारतीय वर्णमाला श्रीर वाङ्मय                                   | १२४   |
| § २४ भारतीय जनता की मुख्य श्रीर गीए। नस्ते                          | 3 2 8 |
| § २४ भारतवर्षं की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय                  |       |
| चैतन्य                                                              | १३६   |
| § २६ भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता                            | 188   |
| § २७ उस की श्रपने पुरखों श्रौर उन के ऋ <b>ण की याद</b>              | 380   |
| . <b>टिप्प</b> खियाँ                                                |       |
| ⇔ १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग                                      | 940   |
| 🕾 २ पच्छिम पञ्जाब की बोली—हिन्दकी                                   | 148   |
| 🖇 ३ जागों के सिद्धादन में राष्ट्रीय कर्नव्य का निचार                | 0.55  |

| ( % )                                      | gg  |
|--------------------------------------------|-----|
| प्रन्थनिर्देश                              | 345 |
| न्न भौ <b>मिक विवेचना के लिए</b>           | 345 |
| इ. भाषाश्रों श्रीर जनता की पड़ताज के लिए   | १४६ |
| उ, प्राचीन भूबृत्त के जिए                  | 960 |
| दूसरा खएड                                  |     |
| श्रार्थ राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक |     |

# मानव श्रीर पेल वंश \$ रम मनु की कहानी ... १६४ \$ २६ मनु का वश ... १६७ \$ ३० ऐन वंश या चन्द्र वंश ... १६६ \$ ३१ ययाति श्रीर उस की सन्तान ... १७० \$ ३२ सम्राट् मान्धाता ... १७१

तीसरा प्रकरण

## § ३३ गान्धार राज्य की स्थापना .. १७३ § ३४ पञ्जाब में उशीनर, शिवि श्रीर उन के वंशज ... १७३ § ३४ पूरबी श्रानव राज्य तथा मगध मे श्रायों का प्रथम प्रवेश १७६

# चौथा प्रकरण

#### हैहय वंश तथा राजा सगर

| § ३६ कार्त्तवीये श्रर्जुन                 | ***    | 3 0 5 |
|-------------------------------------------|--------|-------|
| § ३७ विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र श्रौर परशुर | ाम     | 908   |
| § ३८ हैहय तालजंघों की बढती, मरुत्त श्र    | ॥वीचित | 353   |
| § ३६ मेकल, विदर्भ श्रीर वत्स राज्य        | ***    | १८२   |

# ( \$\$ )

|   |                                                  |                  | ત્રજ્ઞ |
|---|--------------------------------------------------|------------------|--------|
| § | ४० राजा सगर                                      | •••              | १८२    |
| § | ४१ चेदि श्रौर श्रंग देश, बंगाल के राज्य          | •••              | 125    |
|   | पाँचवाँ प्रकरण                                   |                  |        |
|   | राजा भरत श्रौर भारत व                            | <b>बं</b> श      |        |
| § | <b>४२ पौरव राजा दु</b> ष्यन्त                    | •••              | १८५    |
| § | ४३ श्रायों के श्राश्रम                           | •••              | १८६    |
| § | ४४ शकुन्तला का उपाख्यान                          | •••              | 155    |
| § | ४४ सम्राट् भरत                                   | •                | 180    |
| § | ४६ भरत के वंशज                                   | •••              | 980    |
| § | ४७ हस्तिनापुर श्रोर पञ्चाल देश                   | ***              | 181    |
| § | ४८ इस युग के श्रन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, श्रलकी, ले | ोपासुद्रा        | 988    |
| § | ४६ ऋषि श्रौर ऋचियें                              | 100              | \$88   |
| § | १० भगीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु             | ***              | 888    |
|   | छठा प्रकरण                                       |                  |        |
|   | महाराजा रामचन्द्र                                |                  |        |
| S | ११ रामचन्द्र का वृत्तान्त                        | •••              | 988    |
| S | ५२ राक्त श्रीर वानर                              | •••              | 382    |
| S | <b>४३ श्रार्थों का दक्खिन-प्रवेश</b>             | •••              | २००    |
| S | ४४ पञ्जाब में भरत का राज्य-राजगृह, तर्जा         | शेला, पुष्करावती | २०१    |
| 8 | ४४ भीम सात्वत; मथुरा की स्थापना, शूरसेन          | देश              | २०२    |
| _ | ४६ वालमीकि मुनि                                  | ••               | २०३    |
|   | सातवाँ प्रकरण                                    |                  |        |
|   | यादव श्रीर मारत वश की उन्नति तथा म               | हामारत संग्राम   |        |
|   | १७ स्रन्धक, वृष्णि तथा स्रन्य यादव राज्य         | •••              | 308    |

|                                                          | યુષ્ક   |
|----------------------------------------------------------|---------|
| § ४८ राजा सुदास, संवरण श्रीर क्रुरु                      | २०४     |
| § ४६ वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रीर पूर्वी राजगृह      | २०६     |
| § ६० शन्तनु श्रीर उस के वंशज                             | २०७     |
| § ६१ जरासन्य का साम्राज्य                                | २०८     |
| § ६२ ग्रन्थक वृष्णि-संघ                                  | २०८     |
| र्षु ६३ इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पागडनों की बढ़ती        | २०१     |
| § ६४ महाभारत युद्ध ···                                   | २१०     |
| § ६४ यादवीं का गृह-युद्ध                                 | २१४     |
| श्राठवाँ प्रकरण                                          |         |
| <b>त्रारम्मिक त्रार्थों का जीवन सम्यता</b> श्रीर सस्कृति |         |
| § ६६ प्राचीन इतिहास का युगविभाग                          | २१द     |
| ं भ्र, राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रीर द्वापर                 | २१६     |
| इ. वाङ्मयानुसार—प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग स्रौर संहित     | π-      |
| युग                                                      | २१८     |
| § ६ अ समाज की ब्रनियादें                                 | 318     |
| थ्र, जीविका <b>ग्रवस्थिति ग्रीर स्थावर सम्प</b> त्ति     | २१६     |
| इ, जन विशः श्रीर सजाताः                                  | २२०     |
| उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास          | २२२     |
| ऋ. जन का सामरिक संगठन—प्राम श्रीर सं-ग्राम, जान रा       | ज्य २२६ |
| <b>जु, श्रार्य श्रौर दास</b>                             | २२७     |
| ू<br>६ ६८ स्राधिक जीवन                                   | २२म     |
| थ्र. श्रम श्रीर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय   | २२८     |
| इ शि <b>ल्प</b>                                          | २२६     |
| उ. पणि लोग श्रीर न्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन          | १ २३०   |
| ऋ. विदेशों से सम्पर्क—बाबुल श्रीर काल्दी                 | २३१     |

|      |                                           |                | 500 |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----|
| § ६६ | राज्य-संस्था                              | ***            | २३३ |
|      | श्र, राजा का वरण                          | •••            | २३३ |
|      | इ. समिति                                  | •••            | २३४ |
|      | उ. सभा सेना श्रौर विद्थ                   | •••            | २३४ |
|      | ऋ राज्याभिषेक                             | ••             | २३६ |
|      | लु. श्रराजक राष्ट्र                       | ***            | २३८ |
|      | ए. साम्राज्य श्राधिपत्य श्रीर सार्वभीम चक | वर्त्तिःव      | २३द |
| 8 00 | धर्म-कर्म                                 | •••            | २३६ |
| 808  | सामाजिक जीवन                              | •••            | २४७ |
|      | ग्र विवाह श्रीर स्त्रियों की स्थिति       | •••            | 98७ |
|      | इ. सामाजिक कॅंच-नीच                       | •••            | २४१ |
|      | उ. खान-पान, वेषभूषा, विनोद-न्यायाम        |                | २४१ |
| § ७३ | <b>घार्य राष्ट्र</b> का चादर्श            | •••            | २४२ |
| § ७३ | ज्ञान श्रीर वाङ्मय                        | ***            | २४३ |
|      | श्र. ऋचायें यजुष् श्रीर साम               |                | २४३ |
|      | इ. लिपि श्रौर वर्गमाला का श्रारम्भ        | तथा त्रारम्भिक |     |
|      | संहितायें                                 | ***            | २४४ |
|      | उ. वेद का श्रन्तिम वर्गीकरण •             | •••            | २४म |
|      | परिशिष्ट अ                                |                |     |
|      | प्राचीन युगों की वंशतालिका                | यें            |     |
|      | [ १ ] राज-वंश                             | •••            | २६० |
|      | [२] श्रानव राजा उशीनर का वंश              | ****           | २६६ |
|      | [३] ऋषि-वंश                               | •••            | २६७ |
|      | [ ४ ] भारत-युद्ध के डीक बाद की वंशता      | बिका           | २६८ |
|      | टिप्पगियाँ                                |                |     |
| ₩ 8  | प्राचीन भारतीय श्रनुश्रुति का ऐतिहासिक    | मूल्य तथा उस   |     |

|                                                                       | રજ   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| से सम्बद्ध प्रश्न ।                                                   | 300  |
| श्र. क्या श्रनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक सूस्य है ?                      | २७०  |
| इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६४० ई० पू० के करीब                         |      |
| ग्ररू होता है ?                                                       | २७२  |
| उ. प्राचीन श्रायों का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में                     |      |
| ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न                                 | २७३  |
| ऋ. 'पुराख-युग' तथा पौराखिक श्रनुश्रुति का श्रन्य उपयोग                | २७६  |
| न्तु. पौराणिक श्रनुश्रुति का उद्धार .                                 | २७७  |
| प्, पार्जीटर का कार्य                                                 | २८१  |
| ऐ. श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता                                   | २८ र |
| थ्रो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराख-युग                      |      |
| (Epic period) कोई प्रथक् युग नहीं                                     | रम६  |
| ग्रौ क्या प्राचीन आर्थी अथवा बाह्यणों में ऐतिहासिक                    |      |
| बुद्धिका श्रमाव था ?                                                  | २८७  |
| 🕾 ४ त्रार्थें। का भारत से उत्तरपिच्छिम फैलना 🗼                        | २६४  |
| 🕾 ६ क्या मानव दाविड थे ?                                              | २६४  |
| <b>२ ७ श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनार्य जातियाँ; लंका के राचसीं</b> |      |
| श्रीर वानरों के श्राधुनिक वंशज                                        | २६७  |
| 🏶 🗕 श्रार्यं राज्यों पर श्रदिवयों का प्रभाव                           | ३०१  |
| 🟶 ६ प्राचीन श्रार्थ धर्म, तत्त्वज्ञान श्रौर संस्कृति .                | ३०२  |
| श्र. 'ब्राह्मितिड़म्' एक अमजनक शब्द                                   | ३०२  |
| इ. क्या 'ब्राह्मनिरूप्' ग्रारम्भ में श्रनार्य थी ?                    | ३०४  |
| ड् 'ब्राह्मनिङ्म्' क्या थी ?                                          | ३०६  |
| 🤀 १० त्रमुश्रुतिगम्य इतिहास मे गग्र-राज्य                             | ३०७  |
| 🕸 ११ घोसत पीढो का समय तथा भारत-युद्ध का काल                           | ३०८  |
| क्ष १२ वैदिक भारत का बाद्यत्त से सम्पर्क                              | ३१२  |

## ( १३५ )

| ·                                                       |                | પ્રુષ્ક  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------|
| क्ष १३ प्राचीन श्रायों में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्था | पना कब ?       | ३१८      |
| क्ष १४ सारतीय श्रवरमाला श्रीर लिपि का उद्भव             | 110            | ३२०      |
| न्न, बुद्दलर का मत                                      | •••            | ३२०      |
| इ. श्रोसा का सिद्धान्त                                  | ***            | ३२१      |
| ड, जायसवाल की स्थापनाये                                 | •••            | ३२२      |
| ऋ. भग्डारकर की सहमति                                    | •••            | ३२७      |
| न्तु, परिग्राम                                          | •••            | ३२७      |
| <b>प्र</b> न्यनिर्देश                                   | •••            | ३२६      |
| भ्र. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८— ६६ )                      | ) के लिए       | ३२६      |
| इ. सभ्यता श्रीर संस्कृति के इतिहास ( §§                 | ६७—७३) वे      | <b>i</b> |
| ित्तपु                                                  |                | ३२६      |
| तीसरा खएड                                               |                |          |
| परीचित् से नन्द तक                                      |                |          |
| नौवाँ प्रकरण                                            |                |          |
| ब्रह्मवादी जनकों का युग                                 | •              |          |
| § ७४ राजा परीचित् श्रौर जनमेजय                          | ***            | ३३३      |
| § ७५ बारह राजवंश श्रीर दक्खिनी सीमान्त र्क              | ो जातियाँ      | ३३४      |
| § ७६ कुरु-पञ्चाल का मिलना                               | •••            | २३७      |
| 🖇 ७७ ज्ञान श्रीर तत्त्वचिन्तन की लहर                    | •••            | ३३८      |
| श्र नचिकेता की गाथा                                     | •••            | ३३६      |
| इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल श्रीर पिप्प                  | लाद के शिष्यों | ही       |
| कहानियाँ                                                | •••            | इष्ट०    |
| उ अश्वपति कैकेथ की बात                                  | •              | ३४२      |
| ऋ. ''जनकः' की सभा                                       | •••            | ३४३      |
| स अवस्थिती से प्राधिक विचार                             |                | 3 2 2    |

| •                                                                  | <b>नृष्ठ</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| § ७८ ज्ञान का विस्तार-चेत्र; चरण शाखार्ये श्राश्रम श्रीर परिपर्दे; | -            |
| उत्तर वैदिक वाङ्मय                                                 | ३४६          |
| § ७६ सामाजिक विचार व्यवहार श्रीर श्रार्थिक जीवन का विकास;          |              |
| वर्णाश्रम-पद्धति श्रीर ऋर्णो की कल्पना                             | ३१०          |
| § ८० जनपदों का श्रारम्भ श्रीर प्रादेशिक राजसस्थाश्रों का विकास     | ३४४          |
| म्रन्थनिर्देश                                                      | ३५६          |
| दसवाँ प्रकरण                                                       |              |
| सोलह महाजनपद                                                       |              |
| ( ५-७-६ शताब्दी ई॰ पू॰ )                                           |              |
| § ८१ विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्तव      | ३६०          |
| § =२ सोलह महाजनपर्दी का उदय                                        | ३६२          |
| 🖣 🛋 कोश्रज श्रीर मगध राज्यों का विस्तार, श्रवन्ति में राजविष्तव    | 3 इ ह        |
| § ८४ ग्रार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों ग्रौर नगरों का विकास        | ३७१          |
| ग्र. कृपि, तथा प्रामों की श्राधिंक योजना                           | ३७१          |
| इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ                                      | ३७४          |
| <b>उ. देशी श्रीर विदेशी न्यापार, नगरियाँ</b> श्रीर निगम            | ३ <i>७७</i>  |
| § ८५ राज्यसस्था में परिवर्त्तन                                     | ३८३          |
| थ्र. ग्रामो श्रीर नर्गारयों का श्रनुशासन                           | ३८३          |
| इ. केन्द्रिक श्रतुशासन                                             | ३८६          |
| उ गणराज्य श्रौर सार्वभौम राज्य                                     | ३८८          |
| प्रद सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान श्रौर वाङ्मय की प्रगति                | ३६०          |
| श्र सामाजिक जीवन                                                   | 380          |
| इ. घार्मिक जीवन, तीर्थङ्कर पारवं                                   | ३६४          |
| उ ज्ञान श्रौर वाङ्मय के नये चेत्र—श्रर्थशास्त्र श्रौर              |              |
| वौकिक साहित्य                                                      | ४०२          |
| <b>प्रत्यनिर्देश</b>                                               | 808          |

# ग्यारहवाँ प्रकरण

## भगवान् वुद्ध श्रीर महावीर (६२३—४५३ ई० ए०)

| ( ६२३—५४३ ई० द० )                                |            | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| 🖇 🕫 बुद्ध-चरित का माहात्म्य                      | •••        | ४०४   |
| § ८८ गौतम का श्रारम्भिक जीवन "महाभिनिष्झ         | मण्' श्रोर |       |
| -<br>बोघ                                         | •••        | 8०६   |
| § ८१ श्रार्यं श्रष्टांशिक मार्ग                  |            | 840   |
| § ९० "धर्म चक्र-प्रवर्त्तन" श्रीर भिक्खु-"संघ" व | ही स्थापना | 833   |
| § ६१ बुद्ध का पर्यटन                             | ***        | 885   |
| § १२ जेसवन का दान                                | ***        | ४१४   |
| § १३ भिक्खुनी-संघ की स्थापना                     | •••        | ४१६   |
| § ६४ बोद्ध-संघ का संयत जीवन श्रोर कार्य          | •••        | 830   |
| § ६५ बुद्ध का श्रन्तिम समय श्रीर महापरिनिर्वाण   | •••        | 838   |
| § ६६ बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय     | <b>1</b>   | ४२३   |
| §ं ६० भगवान् महावीर                              | •••        | ४२४   |
| <b>अन्यनिर्दे</b> श                              | •••        | ४२६   |
| परिशिष्ट इ                                       |            |       |
| वौद्ध धर्म श्रीर वाड्मय के वकास का दिग्द         | (ছবি       | ४२=   |
| १ थेरवाद                                         | ••         | ४२८   |
| क विनयपिटक                                       | •••        | ४२=   |
| ख. सुत्तपिटक                                     | ***        | ४२६   |
| उ श्रभिधम्मपिटक                                  | ***        | 8\$8  |
| २ सर्वोस्तिवाद श्रादि                            | •••        | ध३५   |
| ३ महायान                                         | •••        | ध्रद  |
| ४ देखयान •                                       |            |       |

## ( ३५ )

## बारहवाँ प्रकरण

#### मगध का पहला साम्राज्य

| ( लग० ४६० ई० पू०-३७४ ई० पू                         | o)              | पृष्ठ       |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| § ६८ श्रवन्ति कोशल श्रीर मगध की होड़               | •••             | 888         |
| § ६६ त्रवन्तिराज प्रद्योत श्रीर वत्सराज उदयन       | •••             | 888         |
| § १०० कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार             | •••             | 882         |
| § १०१ मगध-श्रवन्ति की होड़, वृजि-संघ का श्रन्त     | •••             | 840         |
| § १०२ श्रवन्ति मे फिर विष्तव, गान्धार-राज का श्र   | न्त             | ४४३         |
| § १०३ पिन्छुमी जगत् की आर्य जातियां श्रीर राज्य    | •••             | ४५४         |
| § १०४ प्राचीन ईरान श्रौर उस के पड़ोसी              | •••             | <b>४</b> ४६ |
| श्र. प्राचीन ईरान                                  | •••             | ४४६         |
| इ. दाह श्रीर शक                                    | •••             | ४४६         |
| § १०४ हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत        | से पारसी        |             |
| सत्ता                                              | •••             | 863         |
| § १०६ मगध-सम्राट श्रज उदयी, पाटिलेपुत्र की स्था    | रना, अवन्ति     |             |
| मगध-साम्राज्य मे सम्मित्तित                        | ***             | 8६५         |
| \S १०७ मगध-साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द     | राजानन्दिः      | •           |
| वर्धन श्रीर महानन्दी                               | •••             | ४६६         |
| § १०८ पूर्व-नन्द-युग मे वाहीक ( पंजाब-सिन्ध ) श्रं | रि सुराष्ट्र के |             |
| संघ-राष्ट्र                                        | •••             | ४६८         |
| § १०६ पायडय चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( लग     | भग ४००          |             |
| ई० पू०)                                            | •••             | ४७१         |
| § ११० सिंहल में श्रार्य राज्य, विजय का उपाल्यान    | ••••            | ४७२         |
| § १११ दिनखनी राष्ट्रों का सिंहावजीकन               | •••             | 808         |
| ग्रन्थ <b>निर्देश</b>                              |                 | 800         |

## ( ३९ )

## तेरहवाँ प्रकरण

| पूर्व-नन्द-युग का जीवन श्रौर संस्कृति           |               | মূন্ত |
|-------------------------------------------------|---------------|-------|
| § ११२ पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय                  |               | 308   |
| <b>ग्र स्</b> त्र-ग्रन्थ                        | •••           | 308   |
| इ सुत्तों के निकाय                              | •••           | ४८इ   |
| उ. श्रर्थशास्त्र                                | ***           | ४८३   |
| ऋ इतिहास-पुराया                                 | ••            | ४८६   |
| न्तृ रामायण श्रीर भारत                          | •             | ४८७   |
| षु. भगवद्गीता                                   | ••            | ४८८   |
| § ११३ धर्म श्रौर दर्शन                          | ***           | 860   |
| \S ११४ ग्राथिक जीवन ग्रीर राज्य-संस्था का विकास | ŧ             | ७३४   |
| <b>त्र मौलिक निकाय वर्ग या समूह</b> —प्राम      | श्रेणि निगम   |       |
| पूरा गया श्रादि                                 | •••           | 880   |
| इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक श्रनुशासन       |               | ४०३   |
| उ सार्वभौम श्रादर्श की साधना                    | •••           | ४०४   |
| § ११४ 'धर्म' ग्रौर 'व्यवहार' (कान्न) की उत्पति  | श्रौर स्थापना | ४०४   |
| § ११६ सामाजिक जीवन                              | ***           | 433   |
| <b>ग्रत्यनिर्देश</b>                            | ***           | 430   |
| परिशिष्ट ड                                      |               |       |
| घटनावली की तालिकार्ये और तिथिये                 | ň             |       |
| [ १ ] शैश्चनाकों से पहले की घटनायें             | •••           | 43=   |
| [२] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन ह                | टनार्ये       | ११६   |
| <b>टिप्पि</b> र्गियाँ                           |               |       |
| 🕸 ११ नाग श्राक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश    | ***           | ४२२   |
| क्ष १६ उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तिक | -प्रकाश       | とさい   |

|              |    |                                                    |                 | 88          |  |
|--------------|----|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| ₩            | 30 | कम्बोज देश                                         | •••             | ४२६         |  |
| ₩            | 95 | प्राग्बुद्ध भारत का पश्चिमी जगत् से सम्पर्क        | •••             | ४३७         |  |
| <b>&amp;</b> | 38 | पौर-जानपद                                          | •••             | ४४३         |  |
| ₩            | २० | चत्रियों श्रौर बाह्यणों का संघर्ष ?                | •••             | <b>₹8</b> ⊏ |  |
| ₩            | २१ | बडली का श्रभिलेख श्रौर पिच्छम भारत में जैन धर्म के |                 |             |  |
|              |    | प्रचार की प्राचीनता                                | •••             | ४४०         |  |
| ₩            | २२ | शैशुनाक श्रीर नन्द इतिहास की समस्यायें             | •••             | 449         |  |
|              |    | म्र. प्रचोत वंश का वृत्तान्त पादिटप्पग्री के रू    | प में           | ४४२         |  |
|              |    | इ दर्शक = नागदासक ?                                | •••             | ४४३         |  |
|              |    | उ. श्रनुरुद्ध श्रीर मुगड की सत्ता                  | •••             | ***         |  |
|              |    | ऋ शिशुनाक विम्बिसार का पूर्वंज या नागर             | इासक का         |             |  |
|              |    | श्रमात्य ?                                         | •••             | ४४४         |  |
|              |    | ल् अवन्ति का श्रज श्रौर नन्दिवर्धन = मगध           | व का श्रज       |             |  |
|              |    | उदयी श्रौर नन्दिवर्धन                              |                 | ४४६         |  |
|              |    | ए शैशुनाक प्रतिमार्थे                              | •••             | <b>4</b> 45 |  |
|              |    | ऐ. कालाशोक=निन्दिवर्धन ?                           | •••             | ४६२         |  |
|              |    | श्रो पूर्व नन्द श्रीर नव नन्द                      | •••             | ४६३         |  |
|              |    | श्री. नन्द संवत्                                   | •••             | ४६७         |  |
|              |    | श्रं. महानन्दी श्रौर उस के बेटों की सत्ता          | •••             | ধ্হন        |  |
|              |    | श्रः निर्वाग्-संवत्                                |                 | ४६६         |  |
| 쫎            | २३ | "सत्त श्रपरिहाणि धम्म"                             | •••             | ধ্তঃ        |  |
| 쫎            | २४ | सिंहत्त-विजय का कात श्रीर दक्खिन भारत              | में ऋार्यें। के |             |  |
|              |    | फैलाव के सामान्य क्रम                              |                 | とゅろ         |  |

# पहला खराड : भूमिका भारतीय इतिहास की परिस्थिति

### पहला प्रकरण भारतवर्ष की भूमि

### § १. सीमायें श्रौर मुख्य भौमिक विभाग

हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हद्वदी कर दी है।
उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भेद्य शृद्धता है। उत्तर-पूरव लुरोई, नागा
श्रीर पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तर-पिन्छम कलात, श्रफ्तग्रानिस्तान श्रीर
पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की श्राधी परिक्रमा को
श्राक्ति करते हैं। पूरव, दिन्खन श्रीर पिन्छम की वाकी श्राधी परिक्रमा
महासागर ने पूरी की है। इन सीमाश्रों के वीच के विशाल देश के थे
चार बड़े भौमिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हैं—(१) सीमात के
पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर-भारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला श्रीर
(४) दिक्खन। प्रत्येक की विवेचना हम श्रलग-श्रका करेंगे।

### § २. उत्तर भारत का मैदान

उत्तर के पहाड़ों के नीचे एक श्रोर सिंध-सतलज श्रौर दूसरी श्रोर गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की मरुभूमि श्रौर श्राड़ावळा ('श्ररवली पर्वत'!) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि श्रौर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुद्धेत्र के बाँगर की तंग गर्दन जमना के खादर को सतलज के खादर से जोड़ देती है, श्रौर इस

भारतमूमि, पृ० २४-२७।

<sup>&</sup>lt;sup>२-3</sup> खादर = नदी की मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि, नदी का कच्छु; बाँगर = निर्जंब सूखी ऊँची भूमि जो नदी की मिट्टी से न बनी हो । खादर बाँगर डेठ खड़ी बोली के शब्द है ।

प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहते हैं ।

मनुष्य की सम्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक निदयों के उपलाक काँठों में ही हुन्ना है। गंगा-सिंध-मैदान भी संसार की उन अत्यंत उपलाक भूमियों में से एक है जिन में न्नारंभिक मनुष्यों ने पहले-पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, न्नीर जिनमें मानव सम्यता का सब से पहले उदय हुन्ना। समूचे जगत् में इस बात में उस का मुक्तावला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं—एक चीन की पीली नदी (होआहहो) न्नीर याहचे क्याहर के काँठे, दूसरे, फारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला न्नीर फरात निदयों का दोआब, तथा तीसरे मिस्न की नील नदी का काँठा।

श्रपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-भारत का मैदान एक विशाल जगल था, श्रौर जंगल को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था<sup>3</sup>।

उस मैदान के कई दुकड़े आसानी से अलग-अलग दीख पड़ते हैं। ठीक उत्तरपूरवी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पिन्छिम-पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक अलग प्रदेश हैं, उसी का नाम आसाम है। फिर गृगा काँठे के तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैं—जहाँ गंगा-जमना दिक्खन-पूरव-

<sup>े</sup>प्राचीन भारत में भी हम समृचे उत्तर भारतीय मैदान को एक गिनने का विचार पाते हैं। पालि वाङ्मय मे उसका नाम है जम्बुदीपतल (जम्बुदीप-तल ); जातक, जि० ३, ए० १४६; जि० ४, ए० १४६ (श्रंग्रेज़ी श्रनुवादकों ने यहाँ 'तल' का श्रर्थ नहीं समसा ); जि० ४, ए० ४६८। जम्बुदीप पालि मे सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>चीन 'हो' श्रीर 'क्याङ' दोनों का श्रर्थ है नदी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>नीचे §§ ४४, ६३।

वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरव-वाहिनी हो गई है वह विचला गगा-काँठा है; श्रीर जहाँ फिर समुद्र की श्रोर मुंह फेर उस ने श्रपनी वाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है। उस के उत्तर गगा श्रीर ब्रह्मपुत्र के वीच का प्रदेश वरेंद्र है, समतट के पूरव का मैदान का टुकड़ा ख़ास वंग है, श्रीर उस के पिच्छिम का राढ़ वग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरवी सीमात के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, वंग श्रीर समतट मिला कर वगाल वनता है।

उधर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं। जहाँ सिंधु-नद ने अपनी पाँचों मुजाये फैला रक्खी हैं, वह पंजाव है; जहाँ उन सब का पानी सिमट कर श्रकेले सिंध में श्रा गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर-पिन्छम छोर से उस की एक नोक पहाड़ों के श्रंदर वड़ी हुई हैं; वह कच्छी गंदाबऽ कहलाती है।

कुरुत्तेत्र के बाँगर को आधा सतलज के और आधा जमना के खादर में गिन ले तो समूचे उत्तर-भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छुः हिस्से हुए—सिंध, पंजाव, उपरला गगा-काँठा, विचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या वंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम।

सत्ता श्रीर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भी फिर श्रागे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सहायक निदयों का ख़ एक तरफ है, श्रीर गंगा की सहायकों का विलक्कल दूसरी तरफ ! इस का यह श्रर्थ है कि सिंध श्रीर गंगा के प्रस्ववण-दोनों के बीच कुछ जेंची ज़मीन है जो उन्हें एक-दूसरे से श्रतग किये देती है। दिन्छन श्रंश में तो श्राड़ावळा की श्रद्धला श्रीर उस के पिन्छन लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जलविभाजन का काम करती है; उत्तर श्रंश में वही काम कुरुत्तेत्र के बाँगर ने किया है। सिध

स्रोर गंगा के प्रसवरण-तेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गर्दन ही एकमात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक हिट्ट से उस का बड़ा महत्व है। सिंध-सतलज श्रोर जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुलें मैदान हैं, जहाँ श्रामने-सामने से श्रानेवाली दो विरोधी सेनाश्रों के लिए एक-दूसरे का घेरा कर के पीछे की श्रोर से चले जाने की काफ़ी गुजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तंग गर्दन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड़ श्रोर दिन्खन मस्भूमि है; पूरव से पिन्छम या पिन्छम से पूरव जाने वाली सेना को यह तग रास्ता तय करना ही होगा। इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की श्रानेक भाग्यनिर्णा-यक लड़ाइयाँ हुई हैं।

उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरव ज़रा दिक्लन भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, श्रीर सिंध काँठे का राजपथ निदयों के बहाव के साथ दिक्खन-दिक्खन-पिच्छम । निदयों के सिनाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पिन्छम के रास्ते को लाँघनी नहीं पड़ती, ऋौर उन्हें भी प्राय: वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में ही पार कर लेता है। पंजाब के दिक्खनी हिस्से से जमना-काँठे को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की र्छांह में रहना ज़रूरी है। सिंध श्रीर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ कुरुत्तेत्र-बाँगर की उपर्युक्त गर्दन, श्रीर बिहार में गंगा के दक्खिन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के। स्त्रा छूती हैं उस रास्ते पर ख़ास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल निदयों के घाटों (पत्तनों) की । गंगा के विचले काँठे से वही निदयाँ भी जाने-स्राने का साधन हों जाती हैं, स्रीर पूरव बंगाल स्रीर स्रासाम में तो वही मुख्य साधन हैं; बरसात की ऋधिकता के कारण वहा स्थल-मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की नदियों का रास्ता भी बहुत चलता था।

#### § ३. विन्ध्यमेखला

गंगा-जमना मैदान के दिक्खन उन निदयों की दिक्खनी शाखाओं अर्थात् वनास, चम्बल, सिंघ, वेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही विन्ध्यमेखला है, जिस ने पिच्छमी छोर पर आड़ावळा की बाँह ऊपर वढ़ी हुई है। नर्मदा और सोन की दूनों ने उसे दो फाँकों में वाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड़, पन्ना और कैमोर-शृह्खलाये उन के उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, ह्लारीवाग, राजमहल शृह्खलाये दिन्खन।

प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया जाता कि पार्वती श्रीर बनास से ले कर बेतवा तक कुल निदयों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का पूर्वी बढ़ाव जिस से कि बेतवा की पूर्वी शाखा घसान (दशाणी) केन श्रीर टोंस आदि निदयों का निकास हुआ है विन्ध्य पर्वत कहलाता, श्रीर उन दोनों के दिस्सन तापी श्रीर वेग्रगंगा से ले कर उड़ीसा की वैतरग्री नदी तक जिसके चरण धोतों हैं वह श्रक्ष पर्वत । श्रर्थात् इस दोहरी

<sup>े</sup>हिन्दी दून शब्द संस्कृत द्रोगी से बना है, श्रीर उस का शर्थ है पहाडी श्रद्धताओं के भीतर घिरा हुआ मैदान। प्रायः निदयों के प्रवाहों से पहाड़ों के बीच दूनें बन जाती हैं। द्रोगी शब्द के लिए दें सा० पु० १४, १४; बा० पु० १, ३६, ३२; १, ३७, १-२; १, ३८, १।

<sup>ै</sup>वा० पु०, १, ४४, ६७-१०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; मा० पु०, ४७, १६-२४। इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोलमाल भी है। कपर जो लिखा गया है वह सब पुरार्यों के पाठ का समन्वय कर के और फिर भी पुराने विचार को श्रालकल के संशोधित रूप में। विशेष विवेचना के लिए दे मारतमूमि, पृ० ६३-६४ टिप्पगी।

पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का पञ्छिमी खड पारियात्र श्रीर पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋक्ष है जिसे पारियात्र से नर्भदा की श्रीर विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पर्वतों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, श्रीर जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के अर्थ में करते हैं तब बनास के उत्तर ब्राड़ावळा की समूची शृङ्खला को भी इसी में गिनते हैं। उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी विन्ध्यमेखला की बुग़ल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, श्रौर विनध्य-मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग में करते हैं।

विन्ध्यमेखला के दक्लिन तरफ़ तापी का काँठा ऋौर वधी, वेखगगा श्रीर महानदी का उतार फिर ढाल को स्चित करते हैं; वही ढाल उस की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ जो त्रिभजाकार पहाड़ी मैदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्खिन है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरव गजरात के श्रितिरिक्त पाँच दुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पाँच्छम का त्राड़ावळा के चौर्गिद का प्रदेश है। यर की मरुभूमि उस का पञ्छिमी छोर है जो उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज-स्थानी में उसी को ढाट कहते हैं, श्रीर वह ढाट भी पञ्छिमी राजपूताने या मारवाड़ का श्रंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरव तरफ़ बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल श्रौर सिन्ध की उपरली दुने, उन के ठीक दिन्खन नर्भदा की विचली दून श्रीर सातपुड़ा-श्रंखला का पूरवी भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं। राजपूताना श्रीर मालवा की बग़ल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुत्देलावरड, जिस में बेतवा धसान श्रीर केन के काठे, नर्भदा की उपरली दून श्रीर पचमढ़ी से श्रमरकण्टक तक शृक्ष पर्वत का हिस्ला सम्मिलित हैं। उस की पूरवी सीमा टोंस है। उस के पूरव सोन की दून, जहा वह पिच्छम से पूरव बहता है, विषेलखण्ड है। विषेलखण्ड के दिन्छन मेंकल शृह्खला के श्रमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा पठार है। विषेलखण्ड-छत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्यमेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं। उस के पूरव पारस्नाथ पर्वत तक काड़-खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचवाँ प्रदेश है। काड़-खण्ड में श्रम्क पर्वत का जो श्रंश है, उसे श्राजकल हज़ारीवाग श्रह्खला कहते हैं। पूरव जाते हुए उस की भी दो फाँके हो गई हैं जिन के बीचों-बीच दामोदर वहता है। उत्तर की फाँक से हज़ारीवाग का पठार बना है, श्रीर दिखन की से राँची का। इन दोनों पठारों को मिला कर काड़खण्ड प्रदेश बना है।

राँची का पटार एक नीची पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरमंग श्रीर केंदू-भर के पहाड़ों से, जिन मे वैतरणी के स्रोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि-माषा के श्रनुसार वैतरणी भी ऋक्ष पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से मयूरमंज श्रीर केंदूभर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, किन्तु श्राजकल उन्हें दिक्खन भारत के पूरवी घाटों में ही गिना जाता है।

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकावला नहीं कर सकती, पर अपने जगलों और खानों की उपज में वह विशेष घनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (इंडस्ट्रियल) ग़ौरव है। इस के अतिरिक्त उत्तर और दिक्खन भारत के वीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँघ कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक और व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँठेसे सीधे दिक्खन स्थल-माग से जाना चाहें तो थर वीच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दिक्खन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लींघ कर गुजरात पहुँचता है।
अआ मेर के कुछ दिक्खन से आड़ावळा के पिन्छम निकल वह उस के
किनारे-किनारे चला जाता है। अजमेर राजपूताना के ठीक केन्द्र में है;
उस के और आड़ावळा के पिन्छम-उत्तरी अश मे वीकानेर और
दिक्खन अंश मे मारवाड़ है; पूरव तरफ, उत्तर कछवाड़ा या दुग्ढारप्रदेश और दिक्खन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल वीकानेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है।
इसी से अजमेर मानो समूचे राजपूताना की चावी है।

मधुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँडे को जो रास्ता जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर और दिक्खन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दिक्खन के वीच राजपृताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरुचेत्र का बाँगर है। इस कारण पंजाब और गंगा-काँडे के बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकावन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दिक्खन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है।

श्रागरा के पूरव प्रयाग श्रीर काशी तक के प्रदेश से गीदावरी, महा-नदी या नर्मदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखरड लाँघकर जाते हैं। किन्तु वनारस के पूरव विहार से यदि दिक्खन जाना हो तो सीधे दिक्खन मेंह कर फाड़खरड पार करने के वजाय उस के पूरव धूम कर वंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण फाड़खरड उत्तर-दिक्खन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; श्रीर यही कारण है कि मारतवर्ष की सब से श्रारम्भिक जगली जातिया सम्यता की छूत से बची हुई उस में श्रव तक श्रपनी श्रारम्भिक जीवनचर्या के श्रनुसार रहती श्राती हैं।

### § ४. दक्किवन

दिक्खन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजाये उन के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की शृह्खलायें जो क्रमशः पिच्छमी और पूरवी घाट कह-लाती हैं। पिच्छमी घाट या सह्याद्रि की कोहान और समुद्रतट के मैदान का एक तम फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दिक्खनी केरल या मलवार है। कोंकण से घाट की चोटिया या घाटमाथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरव तरफ़ वड़ी वड़ी निदयों की दूने हैं। उन दूनों और कोंकण के तीच सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सन घाट कहलाते हैं।

दिक्लन की सव बड़ी निर्दियों पूरव वहती हैं, इस से प्रकट है कि उसकी जमीन का ढाल पूरव तरफ है। श्रीर पूरव तरफ उन निर्दियों की दूने खुलती गई हैं, श्रीर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि पूरवी घाट की श्रृङ्खला वीच वीच मे टूटी हुई श्रीर निर्दियों को रास्ता दिये हुए है। पूरवी घाट के पूरव इन निर्देशों के मुहानों पर मैदान का एक श्रव्छा चौड़ा हाशिया भी वन गया है, जो कॉक ए के तंग फ्रीते से करीव चौगुना है।

कृष्णा नदी दिन्खन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के उत्तर पिच्छमी श्रीर पूरवी घाटों का श्रन्तर वहुत है, उस के दिन्खन वे दोनों क्रमशः उठते श्रीर नज्दीक श्राते हुए श्रन्त में नीलि-गिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलिगिरि मानो उत्तर मुँह कर वाये श्रीर दाहिने दो वाहें फैलाये हुए है।

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में स्हादि ने पूरव दलते हुए अपनी कई भुजाये आगे वढ़ा दी हैं, जो गोदा-वरी और कृष्णा की अनेक घाराओं को एक दूसरे से अलग करती हैं। पूरवी घाट का उत्तरी श्रंश महेन्द्र पर्वत है, जो महानदी श्रौर गोदावरी के बीच जलविभाजक है। छत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विनध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती हुई वेग्एगंगा ख्रौर महानदी के पानियों को बाँटती जाती है। इस प्रकार गोदावरी श्रीर महानदी के प्रस्वण-चेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रस्वरण-चेत्र को हम सहााद्रि के पूरवी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरव महेन्द्र पर्वत के चौर्गिद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग।

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शृङ्खला में कृष्णा के दक्खिन श्रीशैल या नालमलै पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दून हैदरा-बाद या गोलकुरडा के जिस पठार में से गुज़री है वह पञ्छिमी श्रौर पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है। नासिक के दिक्खन थलघाट से श्रमहदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो बाँही मंजीरा श्रौर भोमा के बीच से पूरव वड़ी है, उस की पूरवी ढाँगों श्रीर गोलकुगडा-पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरव प्रदेश को श्रर्थात् गोलकुराडा के पठार, नालमलै पर्वत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि श्रीर मयूरभंज-केंद्रुभर के पहाड़ों के चौर्गिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण है, श्रौर दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है।

कृष्णा के दक्कित-पूरबी श्रीर पिन्छुमी घाटों के निकट श्रा जाने से मैस्र या कर्णाटक का ऊँचा अन्तःप्रवर्ण पठार बन गया है, जो उस विभाग के पश्चिमार्घ को सूचित करता है। सह्याद्रि की पूरवी ढाँगों के, मैसर पठार के, नालमलै पर्वत के स्रौर मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा श्रीर तुगभटा की दूनें चारों तरफ से घिर गई हैं, श्रीर श्रन्त में नालमले या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घरे के वाहर निकली है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा श्रीर तुगंभद्रा के वीच का दोश्राव, दिक्खन भारत के उत्तरार्घ श्रीर दक्षिणार्ध के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं। कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से श्रधिक किंचा है, लेकिन उस के दिक्लन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का तांता समाप्त होकर मैदान श्रा जाता है। उस मैदान के दिक्लन फिर श्रानमले श्रीर एलामले पर्वत हैं। मले तामिल शब्द है जिस का अर्थ है पर्वत, उसी का सस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है।

कर्णाटक-पढार के पूरव वड-( उत्तरी ) पैए एए नदी के दक्किन मैदान की खुली पट्टी चोलमएडल तट या द्रविड़ देश है; स्नानमले स्नौर एलामले पर्वतों के पिन्छम का तट केरल हैं, स्नौर वेपर्वत तथा वह तट मी द्रविड़ देश का ही स्रंश हैं। नीलिगिरि स्नौर स्नानमले के बीच मैदान का जो फीता केरल को कावेरी-काँडे से मिलाता है उसी में से पालघाट का राजपथ गया है।

द्रविड़ देश को रामेश्यरम् के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का िकति सिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है। सिंहल भी दिक्खन भारत का एक पृथक् प्रदेश है। इस प्रकार दिक्खन भारत में कुल छः प्रदेश हैं—महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड और सिंहल।

दिन्खन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनी है। पुनाडु श्रादि की गोमेद की श्रीर गोलकुरड़ा की हीरे की खाने पिछले इतिहास में जगत्मिर दही हैं। श्राजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता है। श्राधुनिक न्यावसियक जीवन के लिए श्रावश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ विन्ध्यमेखला श्रीर दिन्खन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के श्रातिरक, दिन्खन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी वड़ी क़ीमती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची श्रादि मसालों श्रीर चन्दन, केला, कप्र, नारियल श्रादि के लिए वे मानव इतिहास के श्रारम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, श्रीर संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुश्रों का ज्यापार करने को तरसती रही हैं। सिंहल में श्रव नारियल के समान

रबर की वागवानी भी वहुत होने लगी है। खानदेश ऋौर बराड की काली मिही में भारतवर्ष की सब से ऋच्छी कपासपैदा होती है।

दिक्खन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरवी तट के साथ-साथ वंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिनाय उस के सब मुख्य रास्ते उस की निंदयों की दिशा में उसे उत्तरपिछ्यम से दिन्खनपूरव त्रारपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ-साथ मसुलीपद्दम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार भीमा श्रौर कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों की दूनों में होते हुए कृष्णा-तुंगभद्रा-दोग्राव को श्रथवा मैसूर पठार की वीचोंबीच काटकर काङ्जीवरम या तजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत पुराने श्रौर श्रत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि जीर नालमले के तथा मैसूर क्रीर मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूने उन रास्तों की ठीक गर्दन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश दिक्खन का कुरुत्तेत्र है; श्रीर उस हिसाव से महाराष्ट्र दिक्खन का श्रफग़ानिस्तान, तथा चोलमयङल दिन्खन का गगा-काँठा है। तंजोर से पालघाट हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी वड़ा पुराना श्रीर महत्व का है।

### § ५. उत्तरी सीमान्त

देश की सीमा वनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि-भाषा के अनुसार मर्यादा-पर्वत कहना चाहिए।

श्र. हिमालय श्रौर उस के साथ की पर्वतशृङ्खलायें

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतों में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तर-

भा० पु० ४४, २६; भाग० पु० ४, १६,६-१०।

पूरव श्रीर उत्तरपिन्छम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की ख़ातिर श्राजकल की परिमाधा में ब्रह्मपुत्र श्रीर सिन्ध निद्यों के दिक्खनी मोड़ों को उस की पूरवी श्रीर पिन्छमी सीमा मानी जाती है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए वर्ता जाता है जिस में नगा पर्वत, नुनकुन, वन्दर-पूछ, केदारनाय, नन्दादेवी, धौलगिरि, गोसाइथान, गौरीशकर, काञ्चन-जङ्घा, चुमलारी श्रादि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय श्रृह्खला या हिमालय की गर्भश्रृह्खला है। उस के श्रीर उत्तर-भारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो श्रीर श्रृह्खला श्रीर वाहरी या उत्पय-का-श्रृह्खला कहते हैं, श्रीर जिन्हें श्रमल हिमालय की निचली सीढ़ियाँ कहनाचाहिए। मीतरी श्रृह्खला का नमूना काश्मीर की पीरपञ्चाल श्रृह्खला, कागड़ा-कुल्लू की धौला धार श्रादि हैं। उपत्यका-श्रृह्खला का श्रृह्खला नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं।

हिमालय की गर्भ-शृह्वला वीच-वीच में टूटी है। निदयों की दूने उस के आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य निदयों में से केवल चिनाव, व्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के नीचे या ऊपर से। उस के पीठ पीछे उस के बरावर कई और पहाड़ों की शृह्वलाये चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का वड़ा श्रंश भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे हैं।

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धारात्रों के स्रोत हैं। घाषरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भशृङ्खला से फट कर वह उस के वरावर पिन्छ्रम-पिन्छ्रम-उत्तर गंगा श्रीर सतलज के पानी को बाँटती श्रीर फिर सतलज के पार ज़ब्ह्कर नदी तक रुपश्र श्रीर ज़ब्ह्कर प्रदेशों के बीचींबीच सतलज श्रीर सिन्ध के पानी को

वाँटती चली गई है। उस का नाम ज़ब्स्कर-श्रङ्खला रक्ला गया है। कामेत पहाड उसी में है। वदरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। इसी प्रकार कई ख्रीर दूनें भी।

उस के पीछे एक श्रौर लम्बी शृह्खला है जो गिल्गित के दक्लिन शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने श्रीर फिर बायें होती हुई, सतलज को रास्ता देकर, मानसरोवर के दक्क्लिन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने-दाहिने जाती हुई चुमलारी चोटी पर हिमालय में जा मिली है। उसे लदाख-शृङ्खला कहते हैं। घाघरा, गराडक श्रीर कोसी के श्रोत उस में हैं, ख्रौर उन के ख्रौर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरखों में है।

मुप्रसिद्ध कैलाश पर्वत एक शृद्धला को स्चित करता है, जो लदाख श्रद्धता के भी उत्तर है। पूरव तरफ वह ब्रह्मपुत्र के वार्ये वाये-काठ-मागडू के क़रीव सीधे उत्तर तक पहुँची है। उस के ख्रागे भी एक ख्रौर श्रङ्खला, जिसे उसी का वढ़ाव कहना चाहिए, व्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के वाये लगातार चली गयी है। पिन्छम तरफ़ लदाख-शृङ्खला के वरावर पहले गारतङ श्रीर सिन्ध नर्दियों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गीङ भील तक, और आगे श्योक नदी के मोड़ केबाद कारकोरम-शृङ्खला के साथ सटी हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है।

तिब्बत के विस्तृत निर्जन बृक्षहीन पठार चाङ-थङको वसे हिमा-लय, लदाख श्रोर कैलाश-श्रद्धलायें दिवखन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन श्रङ्खला उत्तर तरफ़ स्त्रीर चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरव तरफ । पञ्जिम छोर पर दक्खिन उत्तर वाली श्रृङ्खलायें एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं, और वहाँ कारकोरम या मुज्ताग श्रञ्जूला भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>थरु = मेदान, पहाड़ी मेदान, पठार।

कैलाश त्रीर क्युनलुन शृह्वलात्रों के बीच त्रा गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्रोत के सीघे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चा़ड-यह में दल गयी है। सिन्ध की उत्तरी घारा श्योक त्रीर चीनी तुकिस्तान के रस्कम दिखा के बीच वहीं जलविमाजक है, किन्तु हुआ नदी उस के उत्तर तागृहुम्ताश पामीर से निकल कर उसे बीचोवीच काटती हुई उतरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण घोती है, ज़रफ्शा भी कहते हैं; उस का चीनी नाम सीन्तो प्राचीन संस्कृत नाम सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के पूरव तिब्बत त्रीर पिच्छम पामीर है। उसी की दून मुख़ताग़ श्रीर क्युनलुन शृह्वलात्रों को भी एक दूसरे से श्रलग करती है।

भारतवर्ष और तिक्वत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा ने जिसे हिमालय की गर्भ-श्रृङ्खला कहा जाता है वह जहाँ वीच वीच ने दूरी हुई है वहाँ कई भारतीय दृनें उस के उस पार भी निकल गर्या हैं। प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थीं, किन्तु वे गङ्का के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा नानते थें । वे स्रोत आजकल की परिभाषा में ज़ङ्स्कर-श्रृङ्खला में हैं। इस प्रकार उस श्रृङ्खला को हिमालय की गर्भ-श्रृङ्खला को केवल आदृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सीमा कह सकते हैं।

इ. हिमालय के प्रदेश

(१) हज़ारा, कश्मीर, कप्टवार, दार्वामिसार

सिन्ध श्रोर कृष्णगंगा-जेहलम निदयों के दीच हिमालय का सब से पन्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल-

वा० पु०, १, ४४, ८१।

पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है। कुन्हार नदी की द्न उस में उत्तर-दिक्खन सीधा रास्ता बनाये हुए है।

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता) व कहते हैं। व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय में कवि ने कहा है-

#### श्रगर फ़िरदौस बर-रूए ज़र्सी श्रस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त !

श्रर्थात् यदि ज़मीन के तरते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है ! हिमालय की गर्भ-शृङ्खला से एक बाँही फूट कर व्यथ श्रीर कृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई पूरव से पिन्छम जा कर दिक्खन मुड़ गयी है-वही भीतरी शृङ्खला के हरमुक (हरमुकुट) स्त्रीर काजनाग पहाड़ हैं। कुछ स्त्रीर पूरव से एक ग्रौर बाँही गर्भ-शृङ्खला से दिक्खन उतरी है जिस के शुरू में श्रमरनाथ तीर्थ है। वह श्रमरनाथ-शृह्खला व्यथ के दिक्खन-पूरबी श्रन्तिम सोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है श्रौर श्रागे पीर-पचाल शृद्धला कहलाती है। भीतरी शृद्धला के यही सब पहाड़ कश्मीर की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ से घेरे हुए हैं।

कश्मीर की बस्ती गर्भ-शृङ्खला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शृङ्खला के उत्तर कृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर मे नहीं है। वह दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की वस्तियाँ गर्भ-श्रद्भाता के उस पार सिध की दून में, श्रीर फिर सिंध पार गिलिगत श्रीर हुञ्जा दूनों तक चली गयी हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार-तीय प्रदेशों को उत्तर-पन्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, श्रौर उस की चर्चा हम श्रागे करेंगे।

त्रमरनाथ-शृह्वला के पूरव, उत्तर से दिक्खन, मरुवर्द्या (मरुद्रधा) नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कोष्टों में प्राचीन संस्कृत नाम हैं।

जा खुलो है। मरुवर्द्धान ऋौर कष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है।

जेहलम और चिनाव के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का प्रसिद्ध श्रेमिसार देश है, श्रौर चिनाव तथा रावी के बीच की उपत्यका दार्व । दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङ्मय मे प्रायः एक साथ श्राता है। श्रमिसार श्रव छिभाल कहलाता है, श्रौर उस मे पुंच, राजौरी भिम्भर रियासते हैं। दार्व का नाम श्रव डुगर है, श्रौर उस मे जम्मू तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बस्तियाँ हैं।

डुगर के ऊपर भीतरी शृङ्खला की घौला धार का पिन्छुमी छोर है। घौला धार के उसपार, डुगर ख्रौर कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्राव-काश) प्रदेश है, जो बोली ख्रौर जनता में ख्राधा कश्मीरी है।

#### (२) काँगड़ा से कनौर

सतलज के पूरव टोंस के स्रोत पर गर्म-शृद्धला से फूट कर, सतलज व्यास और रावी को रास्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धीला धार चली आयी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कागड़ा प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वांबेर सहित प्राचीन काल में त्रिगर्त्त देश कहलाता था। द्वांबे के उपरले किनारे में बाहरी शृद्धला की शिवालक और सोलासिङ्गी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से होशियारपुर ज़िला और विलासपुर उर्फ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायी कोहनी में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिङ्गी और घौला धार के बीच व्यास की दून में मरडी और सतलज की वून में सुकेत रियासत है।

धौला घार स्रौर गर्भ-शृह्सला के बीच रावी स्रौर चिनाव की उप-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>धार=श्रङ्खता ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>दोश्राब का पंजाबी उचारण द्वाबा है, श्रीर केवल द्वाबा कहने से पंजाब में सतलज-व्यास का दोश्राब ही समका जाता है।

रली दूने हैं। रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है। कष्टवार के ऊपर चिनाव अब तक अपने सस्झत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराओं—मागा और चन्द्रा—का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत पर गर्भ-श्रृङ्खला से उतरी है, उस के बाये बायें वह श्रृङ्खला भी दिन्छन घूम गयी और व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरले स्रोतों का प्रदेश कुल्लू (कुल्तू ) है। वह लाहुल के दिन्छन और चम्बा के प्रब-दिन्छन है; कागड़ा और मरडी से उसे धीला धार अलग करती है।

उस की पीठ पर गर्भ-शृह्धला जैसे करीब करीब उत्तर-दिन्खन चली गई है, बैसे उस शृह्खला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है। स्पीती की दून, जो गर्भ-शृह्खला ऋौर ज़ड्रकर-शृह्खला के बीच है, सतलज की जिस उपरली दून मे जा खुली है, उसे कनौर या बशहर कहते हैं। अन्यत्र<sup>2</sup> मैंने सिद्ध किया है कि वहीं प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को भीतरी शृह्खला की सतलज-दून ऋगीत् सुकेत से घौला धार ऋलग करती है; गर्भ-शृह्खला उस के बीचोंबीच गुज़री है, और ज़ड्रकर-शृह्खला उस

<sup>े</sup> किसी पहाड़ की श्रञ्ज्ञां के नदी की दून या किसी और कारण से कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो श्रारपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्रा कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ चढ कर दूसरी तरफ रास्ता उत्तरता है, उस जगह को श्रफ्त गानिस्तान में गर्दन या कोतल, गढवाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में मञ्जाह, राजस्थान में घाटी श्रीर कांगड़ा-कुरलू में जेत कहते हैं। दे० भारतभूमि पृ० ११३-१४ टिप्पणी तथा पृ० ३४४।

रभारतमूमि पृ० ३०४-दः, तथा पटना श्रोरियटल कान्फरेंस १६३० में भेजा लेख—रघुज लाइन श्रोव कीन्ववेस्ट एलींग् इन्डियाल नीर्दर्न वीर्डर।

की पीठ पर है। स्पीती श्रीर उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश हैं।

कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार ितन्य की उपरली दून में लदाख, ज़ब्स्कर, रपश्र, हानले और चुमूर्ति—ये सब तिव्वती प्रदेश क्रम से एक दूसरे के दिक्खन-पूरव हैं। चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्श है। गुगे बरी-खोर्सुम या बरी के तीन प्रदेशों में से सब से पिन्छुमी है। कैलाश पर्वत और मान सरो-वर के चौगिंद का तिव्वती प्रान्त बरी है। पूरव तरफ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हूखदेश कहते हैं।

### (३) क्यूंडल से कुमाऊँ

कनौर के नीचे सतलज ग्रौर टोंस के बोच क्युंठल —शिमला—, वघाट- - डगशई-कसोली—, जुन्बल ग्रौर सरमौर प्रदेश हैं। वघाट की उपत्यका में कालका के पास से घग्धर (हपद्वर्ता) निकली है, ग्रौर सरमौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती)। टोंस के पूरव जौनसार-वावर प्रदेश ग्रौर उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के पूरव मागीरथी से पिरंडर तक गङ्गा की सब धाराग्रों का प्रदेश गढ़वाल है। मागीरथी गङ्गा की गौरा तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। मागीरथी का स्रोत गङ्गोत्री ठींक गर्म-शृङ्खला में है, पर उस की उपरत्ती शाखा जान्हवीं का उपर ज़ड्स्कर-शृङ्खला में। अलखनन्दा की दो मूल धाराये—विष्णु-गङ्गा ग्रौर धौलीगङ्गा—जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिमा-

<sup>ै</sup> स्वाभाविक भौगोत्तिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का व्यौरा दिया जा रहा है, न कि श्राजकल के शासन की इकाइयों का। जैसे, क्युँठल से श्रमिप्राय क्युँठली बोली का चेत्र न कि क्युँठल रियासत, चम्बा से चिमयाली बोली का चेत्र।

लय के ठीक गर्भ में है; उस के उपर विष्णुगङ्गा और धौलीगङ्गा की द्ने गर्भ-शृद्धला श्रीर ज़ड्स्कर-शृद्धला के बीच हैं। विष्णुगङ्गा दून के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है।

मैदान में गड़ा के पूरव रामगड़ा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा की पूरवी शाखा पिएडर के नीचे ही रह जाते हैं। पिएडर के स्रोत के केवल तीन मील पूरव घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से धीलगिरि तक सवा दो सी मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्ववरात्रेत्र है।

गढ़वाल के पूरव कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिएडर का उपरता प्रवाह, रामगङ्गा श्रौर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें सूचित करतो हैं। उस की पूरबी सीमा घाघरा में मिलनेवाली काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धारात्रों से बनी है-गौरीगङ्गा, धौलीगङ्गा श्रौर काली; वे तीनों ज़ह्स्कर-शृङ्खला से निकली हैं; उन की दुने क़ुमाऊँ मे हैं।

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से टोंस तक सब निदयों का उत्तर तरफ घेरा करता गया है। जौनसार गढ़-वाल श्रीर कुमाऊँ से, जमना गङ्गा श्रीर काली दूनों की श्रन्तिम बस्तियों के परे, हिमालय श्रौर ज़ब्स्कर-शृङ्खला के घाटों को लांचकर बरी की उस सतलज-दून श्रौर उस के श्रागे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते चलते हैं।

### (४) नेपाल

धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पञ्छिमी चौथाई श्रंश है जिसे नेपाल वाले वैसी अर्थात् बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच घाचरा की मुख्य घारा की शाखायें फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गङ्गा के स्रोतों के श्रौर ऊपर लदाख-श्रद्धला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के स्रोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को सीधे रास्ते बनाये हैं।

धौलगिरि से गोर्साईथान तक गर्सडक की घाराये फैली हैं जो सब त्रिवेणीघाट के उपर मिल गयी हैं। वह सप्तगर्स्डकी श्रथवा चौबीसी (२४ राजाश्रों का) प्रदेश है, श्रौर उस में पाल्पा, गोरखा श्रादि बस्तियाँ हैं। गोरखपुर श्रौर पाल्पा से सीधे उत्तर काली गर्सडक की दून धौलगिरि के पूरव से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ श्रौर कागवेनी उस दून के हिमालय पार के हिस्से को स्चित करते हैं। गर्सडक की श्रौर धाराये भी हिमालय पार से उतरी हैं, श्रौर उन में से विशेषकर तिश्रूली-गर्सडक का रास्ता तिञ्बत जाने के पुराने राजपथों मे से है।

सत्तगरडकी के पूरव २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सङ्गम होता है। काठमारहू, पाटन और भातगाँव इसी दून की वस्तियाँ है। इस दून के पूरव काञ्चनजङ्घा तक नेपाल राज्य का पूरव चौथाई या सतकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धाराये, जिन में से सनकोसी, दूषकोसी और अरुग्स मुख्य हैं, फैली हुई हैं।

बागमती के स्रोत भीतरी शृद्धला में हैं, न कि गर्भ-शृद्धला में । इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी की दूनों द्वारा ही हैं। सनकोसी उर्फ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है। इन निदयों की दूने तिब्बत के चाड प्रान्त में पहुँचाती हैं जो हरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है श्रीर जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चृङपो कहलाता है। शिगचें उस की मुख्य बस्ती है।

(४) सिकिम, भूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश

काञ्चनजङ्घा के पूरव हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है। तिस्ता की दुनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरव लगा है सिकिम है। उसी के निचले छोर में दार्जिलिङ्ग—तिन्वतियों का दोर्जे-लिड या वज्र-द्वीप--है। सिकिम के पूरव भूटान--तिब्बतियों का हुग-युल<sup>9</sup> या विजली का देश---है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली स्रनेक धारायें फैली हैं। उनमें से तोरसा उर्फ ग्रमो-हु<sup>२</sup>, रहदाक उर्फ चिन-छु, सङ्कोश ग्रौर मनास गर्भ-शृङ्खला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो श्रौर ऊपर से। श्रमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते हैं, गर्भ-शृङ्खला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ चाडपो की सहायक न्यड नदी की दून है, जिसमें ग्याखे शहर है। श्राजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून श्रीर न्यड दन द्वारा ही है।

सङ्कोश की उपरत्ती दून में भृटान की राजधानी पुनका है। मनास की सब से पूरवी धारा तोवाङ-छु भृटान के पूरव तोवाङ की दून से त्राती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं।

तोवाड के पूरव चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें श्रामाम को उत्तरी सीमा पर रहने के कारण श्रासामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। इन में से पहले अका या अङ्का और दूसरे दफला लोग हैं। दफ़ला के पूरव सुवनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे, से घूम कर ख्राती है, मीरी लोग, श्रौर फिर उन के पूरव दिहोंग नदी के-श्रर्थात् ब्रह्मपुत्र के उत्तर-दिक्खन प्रवाह के-दोनों तटों पर श्रवोर लोग हैं; श्रवोर मीरी मिला कर एक जाति हैं। स्रवोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित दन के पहाड़ों में मिशमो लोग रहते हैं।

### § ६. उत्तर पूरवी सीमान्त

हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा था। किन्तु हिमालय की वड़ी शृह्धला सुवनसिरी के पञ्छिम ही टूट गयी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>युल=देश। <sup>२</sup>छु=पानी।

है, यद्यपि श्रगले पहाड़ों को भी उस शृङ्खला का पूरवी वढ़ाव कहा जा सकता है। त्रासाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक वढ़ा हुआ है, श्रीर वह उत्तरपूरव तथा दिन्खन तरफ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित नदी के पूरव से दक्खिन घूमे हैं । प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत-वर्ष का पूरवी छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरवी वहाव ने अपनी एक बाँह नामिकड पर्वत के रूप में दिक्खन-पच्छिम वटा दी है। पतकोई श्रीर नागा पहाड़ उसी का स्रागे बढ़ाव स्चित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मशिपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती श्रीर वहाँ से लुशेई पहाड़ियों श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्दविन के काँठों से जो पर्वतशृङ्खला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं धुर्ची, उस के पिन्छमी आँचल के ही साथ वह चली गई है। इसी कारण इस तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, श्रीर चटगाँव, तिपुरा तथा मिणुपुर के पहाड़ों में यदि कुछ श्रंश तक भारतीय भाषा और जनता ने प्रवेश किया है, तो उतने श्रंश तक उस पहाड़ी श्रांचल को श्रासाम या वङ्गाल का श्रंश माना जा सकता है। किन्तु खासी-जयन्तिया स्रौर गारो पहाड़ियों के रूप मे नागा पहाड़ की जो एक वाँह पिन्छम वढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वतों में शामिल नहीं है। उस के और नागा पहाड़ के वीच उतार है, जहाँ कपिली और धनिसरी नदियों ने श्रपनी दूनें काट रक्खी हैं।

उत्तरपूरवी सीमान्त के छोटे पहाड़े। को लाँघ कर परले हिन्द (Further India) की निद्यों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रित्य रास्ते हैं। वड़ाल-श्रासाम के मैदान की तीन नोकें सीमान्त के पहाड़ों के श्रन्दर वड़ी हुई हैं, जिस कारण ने रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गों में वैंटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ श्रागे जाने वाले, दूसरे जो सुरमा-काँठे से मिण्पूर लाँघ कर चिन्दविन काँठे में निकत्तते हैं, श्रौर श्रागे पूरव या दिक्खन; तींसरे वे जो ब्रासाम से पतकोई शृङ्खला के पन्छिम या पूरव छोर होते हुए चिन्दविन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन या पूरव बढ़ते हैं। ब्रासाम के पूरव तिब्बत के दिक्खन-पूरबी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोङ श्रीर लाल नदी (सोड कोई) की उपरलो दूने एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, श्रीर उन्हीं नदियों के निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बुज स्रोर स्रानाम देश, स्रर्थात् समूचा परला हिन्द बना है। स्रासाम से स्राने वाला रास्ता इस प्रकार परले हिन्द की निदयों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है।

### ६ ७. उत्तरपञ्छिमी सीमान्त **ऋ दरदिस्तान श्रीर बोलीर**

हम ने गड़ा के स्रोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पन्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस हिमरेखा को लॉघ गयी है। हिमालय की सब से पिन्छमी चोटी नङ्गा पर्वत है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की घार घार त्र्राते हुए दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला ऋर्थात् ज़ोजी घाटा है। उस के पन्छिम भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती। उसी ज़ोजी-ला पर गर्भशृङ्खला से वह हरमुक शृङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक श्रीर गर्भशृङ्खला के बीच दरद-देश की वस्तियाँ हैं, स्त्रीर वे बस्तियाँ गर्भ-शृह्धता के उस पार सिन्ध दून में स्त्रीर सिन्ध पार गिलिगत स्त्रीर हुञ्ज़ा की दूनों मे भी हैं।

दरिदस्तान की दिक्खन-पूरबी ऋौर तिब्बत की दिक्खन-पिन्छुमी नोकें भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश की सीमान्त-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>तिब्बती शब्द ला का श्रर्थ है घाटा या जोत ।

रेखा श्राजकल खलचे तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्ध श्रीर शिश्रोक के बीच लदाख शृह्धला के साथ पिन्छम घूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख श्रीर कैलाश शृह्धलाश्रों के बीच, बोलौर या बास्तिस्तान—कश्मीरियों का लुख बुदुन—छोटा तिन्वत—है। उस के दिन्खन से पिन्छम घरा करते हुए वह सीमान्त-रेखा बुझी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख शृह्धला श्रीर सिन्ध को पार कर, कैलाश शृह्धला के पिन्छमी छोर से हुझा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शृह्धला का पिन्छमी छोर से हुझा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शृह्धला का पिन्छमी छों से हु इंग वृत्त के उत्तर चढ़ते हुए कारकोरम शृह्धला का पिन्छमी छों चल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा छूती है। बोलौर में तिन्वती लोग श्राठवीं शताब्दी ई० के शुरू में श्राये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। श्रीर तब भारतवर्ष की सोमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर श्रागे शायद श्राजकल सा चक्करदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दरिया (सीता नदीं) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थीं।

दरिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग-दुम्नाश पामीर पर मुन्ताग़ की पिन्छमी जड़ है श्रौर वहीं हिन्दू कुश की पूर्वी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। दरिस्तान की पिन्छमी वस्तियाँ—गिलिगत, यासीन, मस्त्च श्रादि— हिन्दू कुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं।

#### इ पच्छिम गान्धार और कपिश

हम देख चुके हैं कि जेहलम श्रौर िम्ध निदयों के वीच दरद देश के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। िसन्ध के पिन्छम स्वात (सुवास्तु), पज्जकोरा (गौरी) श्रौर कुनार निदयाँ उस के करीव समानान्तर वह कर कावुल (कुमा) में मिलती हैं। िसन्ध-स्वात-दोश्राव का निचला श्रंश

<sup>े</sup>इस बात की पूरी विवेचना मैने रधुज लाइन श्रॉव कौन्क्रेस्ट, तथा मारतभूमि पृ० १२२-२३ श्रीर परिशिष्ट १ (२-३ ) में की है।

यूसुफ़ाई तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पिन्छम पञ्जकोरा-स्वात का दोत्राव स्वात कहलाता है। फिर पञ्जकोरा स्वात श्रीर कुनार के बीच के दोश्राव का निचला श्रंश बाजौर तथा उपरला दीर है। इन सब को मिला कर पञ्जाबी लोग याणिस्तान श्रर्थात् श्रराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पिन्छम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती के खंडहर श्रव स्वात-कावुल-सङ्गम पर प्राग श्रीर चारसहा की बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्डीयान प्रदेश थी जो पिन्छम गान्धार का एक ज़िला था।

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्जकोरा तीनों की दूने कोहिस्तान कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार तथा और ऊपर दरद-देश मे यारख़ कहलाती है। उस के स्रोत ताग़दुम्बाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पिछ्छम हिन्दू कुश के चरणों में सटी हुई उस की दून चितराल या काष्कार ही कहलाती है। उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है।

दोरा से हिन्दू कुश की धार धार पिन्छम-दिक्खन चलते जाय तो आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है। खावक और दोरा के बीच हिन्दू कुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश काफिरिस्तान (किपश देश) है। गान्धार और उसके बीच सीमा कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पिन्छम अलीशांग नाम की छोटी सी धारा है, जिसके काबुल के साथ सगम का प्रदेश लम्मान (लम्पाक)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कोहिस्तान का साधारण श्रर्थ है पहाड़ी देश। काबुल शहर के उत्तर-पिन्छिम भी एक कोहिस्तान है, श्रीर सिन्धी लोग श्रपने खीरथर-प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते है।

राष्ट्रज लाइन ऑव कौन्केस्ट तथा मारतमूमि परिशिष्ट १ (८) में मैंने यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है।

है। वह किपश का दिक्खन-पिन्छिमी छोर है। किपश के पिन्छम श्रौर दिक्खन ठेठ श्रफगानिस्तान है।

### **उ. वतख, बद्ख्शां, पामीर, उपरता हिन्द**

दरिदस्तान, काष्कार श्रीर काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू-कुश-श्रङ्खला से बना है। उस श्रङ्खला की मुख्य रीढ़ ताग्रद्धम्याश पामीर से पन्छिम-दिक्तन मुँह किये काबुल शहर के पिन्छम वामियाँ दून तक चली गयी है। उसके श्रागे कोहे-बावा श्रीर वन्दे-वावा नाम की श्रङ्ख-लाश्रों ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। पामीर से हेरात तक मानों एक ही श्रङ्खला है। वही प्राचीन ईरानियों का उपरिशएन—श्येन की उड़ान से भी ऊँचा—पहाड़ है।

उस शृद्धला के उत्तर तरफ पूरव से पिच्छुम, क्रम से पामीर, वदख्शा श्रौर वलख प्रदेश हैं। हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश श्रौर मुज़्ताग़ के जोड़ के करीव से सरीकोल पर्वत सीघे उत्तर चला गया है। चीनी वौद्ध यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कवन्य का रूपान्तर जान पड़ता है?। उसके वरावर पूरव पूरव कन्दर या काशगर शृद्धला है। वह दुहरी शृद्धला पामीरों की धुरी है, उस के दोनों तरफ पामीर फैले हैं। उस के पिन्छुम श्रामू नदी की, श्रौर पूरव यारकन्द काशगर नदियों की श्रनेक धाराये उतरती हैं। पामीर का श्रूय किया जाता है—पा-ए-मीर—पर्वतों के चरखा, वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार ढालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं।

सरीकोल के पूरव-दिक्खन यारकन्द दरिया (सीता नदी) में मिलने वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्वाश पामीर है। हिन्दू कुश, सरीकोल श्रीर मुख़्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही श्रफ़गानिस्तान, रूस श्रीर चीन राज्यों की सीमाये भी। श्राजकल उस पर चीन श्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>बन्दः = पर्वतशृङ्ख्या । <sup>२</sup>वैदर्सः —युत्रान् च्वाङ २, पृ० २८४-५७ ।

हुब्ज़ा-राज्य दोनों का दावा है। उस के ख्रीर हुझा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है।

तागृदुम्बाश पामीर के पिन्छुम वखनीर जीत उसे आबे-वखाँ की दून पामीरे-वखाँ से मिलाती है। पामीरे-वखाँ हिन्दूकुश के डीक उत्तर सटा हुआ है। आमू दिया का संस्कृत नाम वंत्तु था, और उस की यह धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वखाँ कहलाता है। वह अब अफगान राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़ग़ान सीमा में है। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आबे-पज्जा के रास्ते में ज़ोरकुल —विक्टोरिया—भील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, रज्जकुल और कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। सरेज़ पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्ग़ाव या अक्सू की दून है। रज़कुल भीत जिस के नाम से रज्जकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहद है।

पामीरों के पठार के पिन्छम बदख्शा, श्रीर उस के पिन्छम बलख प्रदेश है। पिन्छमी पामीर, बदख्शा श्रीर बलख तीनों का दिक्खनी ढासना हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, श्रीर तीनों श्रामृ की धाराश्रों के प्रदेश हैं।

त्रावे-पञ्जा को आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता है। उस ने पामीरो ले निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर और बद्द्शा के बीच सीमा है। बद्द्शा उस घेरे के अन्दर है। वह हिन्दू कुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दू ज़ नदी उस की पिच्छिमी सीमा है। बद्द्शा के हर्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन दुखार देश या दुखारिस्तान के मुख्य अड़ा थे। इस देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था ।

<sup>°</sup>कुत्त = मील । <sup>२</sup> वैटर्स — गुत्रान् च्वाड २, पृ० २८४ । <sup>3</sup>हे० नीचे \* १७ ।

श्रक्सू नदी या श्रक्साव श्रावे-पद्धा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही श्रागे वस या वसाव नाम की एक श्रीर धारा श्रामू में मिलतों है। फिर उस मोड़ के पास से श्रर्थात् पामीर पठार के उत्तरपिन्छमी छोर से सीधे पिन्छम बोलारा प्रान्त की तरफ ज़रफ्शा पर्वत-श्रृङ्खला वढ़ी हुई है, श्रीर ज़रफ्शा—वावर के समय की कोहिक—नदी उस के चरणों के घोवन को श्रीर श्रागे जा कर श्रामू में मिलाती है। ज़रफ्शा-श्रृङ्खला श्रीर बदल्शा पठार के वीच श्रामू को श्रपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तङ्क जगह मिली है।

बद्ण्शा के पिन्छुम श्रीर ठेठ श्रफ्तगानिस्तान के उत्तर वक्तख (वाह्नीक) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-वावा के उत्तरी चरणों से श्राम् का मैदान काफी दूर है, श्रीर उन के वीच छोटो पर्वत-श्रृह्वलाये उस केन्द्रिक श्रृह्वला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। वन्दे-वावा के लगभग समानान्तर पूरवी हिस्से में कोहे-चड़्ज़ श्रीर पिन्छुमी हिस्से में वन्दे-तुर्किस्तान नाम की श्रृह्वलाये हैं जिन के पिन्छुमी श्रञ्चल को मुर्गाव घोता है। इन समानान्तर श्रृह्वलाश्रों के वीच एक ढलता श्रन्तः प्रवण्य श्रृणांत् दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा—पठार वन गया है। कोहे चड़ड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक श्रीर नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलवुई पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान श्रीर वलख़ निदयों श्राम् के खादर को सूचित करती हैं। वन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियों हैं, श्रीर फिर श्राम् का खुला मैदान।

उधर, सरीकोल पर्वत के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरव तरफ़ काशगर की धारा अपना पानी उस में ले जाती है, और दिक्खन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी कारकोरम का घोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश में से वहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्कस्तान तथा चीनी लोग सिम् कियाग् कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान मे प्राचीन युगों से तुर्क लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान वना है। श्रीर सिम् कियाग से इतने भारतीय श्रवशेष मिले हैं कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द १ पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दर्शन त्रावश्यक है। उस के दक्लिन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से ग्रलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा 'देवताओं के पर्वत' की परम्परा चली गई है। वह तिव्यत श्रीर पामीर दोनों के वीच किन्त दोनों से नीचा एक पढ़ार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ हज़ार फ़ुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर श्रीर पन्छिम के मैदानों से वह फिर भी बहुत ऊँचा है।

तारीम नदी पूरव तरफ तारीम या लोपनौर<sup>2</sup> नाम की एक भील में जा मिलती है। कभी उस नदों का पानी भील में बहता है, श्रौर कभी भील का नदी में; चारों तरफ ऊँचे प्रदेश होने से वह वाहर नहीं निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पन्छिम से पूरव त्राक्स, कृचा, तुरकान त्रादि वस्तियाँ हैं, तारीम के दक्खिन, उस के ऋौर क्युनलुन के वीच, यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की विस्तृत मरुमृमि फैली है। क्युनलुन और श्रव्तिन ताग्न पर्वतों के उत्तर तरफ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन श्रादि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा श्रश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन श्रादि वस्तियाँ उस के दक्खिनी अञ्चल के साथ साथ वसी हुई हैं। तारीम के उत्तर श्रौर दक्खिन की वस्तियों से हो कर श्राने वाले रास्ते पूरव तरफ चीन की उत्तरपन्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में तुएन होस्राग शहर पर, तथा पञ्छिम तरफ पीमारों के पूरव काश्वगर पर, परस्पर जा मिलते

<sup>,</sup> भरिन्दिया. Serindia नौर = मील।

हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, श्रथवा यारकन्द से तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं।

#### ऋ. श्रफग़ानिस्तान

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पर्वत तागदुम्याश पामीर से पिन्छम-दिक्खन वामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-वावा। पामीर, वदल्शा और वलख उस शृह्खला के उत्तर हैं, अफगा-निस्तान दिक्खन। वामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश और कोहे-वाबा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। कावुल नदी उस के पूरव, हरीकद पिन्छम, हेलमन्द दिक्खन और कुन्द् उत्तर उत्तरी है। उन सब निदयों की उपरली दुने अफग़ानिस्तान का केन्द्र हैं।

वहाँ से पिच्छमी छोर तक अफग़ानिस्तान की केन्द्रिक पर्वत-शृह्धता ने अपनी अनेक लम्बी बाहिंयाँ दिक्खन-पिच्छम वढ़ा दी हैं, जो हेल-मन्द की विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से और फरारूद की दून से अलग करती हैं। कन्दहार और केटा के बीच की ख्वाजा-श्रमरान शृह्खला भी उन्हीं बाहिंयों की दिशा मे हैं।

श्रफगानिस्तान में उस केन्द्रिक पर्वत-शृह्धला से दूसरे दर्जे का पहाड़ सफेद कोह है। उस ने भी श्रपने पिन्छुमी छोर से दो बाहियाँ दिक्खन पिन्छुम बढ़ायी हैं, जिनमें से दूसरो लम्बी बाहीं हेलमन्द श्रौर सिन्ध के बीच जलविभाजक है। सफेद कोह श्रौर उस की बाहियाँ उक्त केन्द्रिक शृह्धला श्रौर उस की बाहियों के घेरे के श्रन्दर हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफेद कोह श्रौर उस की बाहों के घेरे में।

खुलेमान शृह्खला की गिनती मर्यादा-पर्वतो अर्थात् सीमान्त के पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ठीक ठीक कहें तो सफेद कोह भी मर्यादा-पर्वत नहीं है। वे दोनो केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>रूद् = नदी ।

हैं। सुलेमान के पीठ पीछे बरावर शीनगर शृङ्खला चली गयी है श्रीर उस के पीछे फिर टोबा श्रौर काकड़ शृद्धला। उस तिहरी दीवार को वीचोंबीच काट या घेर कर ग्रानेक पिन्छमी धारायें सिन्ध नदी में ग्रापना पानी लाती हैं। मुलेमान श्रीर शीनग़र शृह्खलाये दूर तक दिन्खन जाने के वाद ऋन्त में ज़रा पिन्छम श्रीर उत्तर लहरा कर घुम गयी हैं। टोबा-काकड़-शृद्धला का रख़ शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पन्छिम है। उस का पञ्छिमी छोर ख़्वाजा श्रमरान को करीव जा छुता है। ख्वाजा श्रमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के श्रन्तिम मोड़ के सामने वोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अपग्रानिस्तान की दक्खिनी सीमा को सचित करता है।

उस सीमा के उत्तर तरफ सफेद कोह के उत्तरी किनारे तक श्रीर उत्तर-पच्छिम तरफ हरीरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार श्रयत श्रफग़ानिस्तान है। भृगोल श्रीर इतिहास की दृष्टि से वह भारत-वर्ष का स्वाभाविक ग्रङ्ग है। उस के पूरबी ग्रश का सव पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का पिन्छमी श्रश हेलमन्द, फरारूद श्रीर हरी-रूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ इन दूनों के स्रागे वे नदियाँ खुले में निकल आयी हैं, ने प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान मे नहीं हैं। कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे ग्रफग़ानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ अफग़ानिस्तान और भारतवर्ष का अश नही है, और हेरात के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। वन्दे-वावा के उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के ऋौर वन्दे-तुर्किस्तान के बीच है, भीरोज़कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, श्रीर उस से श्रफ़गान लोग श्रपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं।

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान श्रीर ठेठ श्रफग़ानिस्तान के बीच बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी

त्रौर सफेद कोह के बीच, जलालावाद के चौगिर्द निंग्रहार (नगरहार) को प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा श्रौर इतिहास की दृष्टि से उस का भी किपश श्रौर पञ्छिम गान्धार से श्रिधिक सम्बन्ध है।

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से श्रफग़ान-देश का है। वह नदी काबुल शहर के पञ्छिम सङ्गलख पहाड़ से, जो ग्रफ़ग़ा-निस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरवी छोर है, निकलती है। उस म उत्तर से सब से पहले मिलने वाली घारा पक्षशीर है जो चरीकर के उत्तर पिन्छम-पूरव से आने वाली दो धारास्रों—घोरवन्द स्रौर पञ्जशीर—के सद्गम से वनती है। वे दोनों धाराये हिन्दूकुश के ठीक चरगो को घोती श्राती हैं—पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास श्रीर घोरवन्द का वामियाँ के नज़दोक है। वामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, श्रीर सुर्खाव तया स्रन्दराव ये दां घाराये घोरवन्द तथा पञ्जशीर के ठीक बरावर हिन्दू-कुश के उत्तरी चरखों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ मे उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पज़शीर काबुल मे। स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अप्रभानिस्तान मे श्राने वाले रास्ते सुर्खाव-स्रन्दराव की दूनों से हिन्दू कुश पर चढ़ कर काबुल, घोरवन्द या पञ्जशीर की दूनों में उतरते हैं। अन्दराव-सुर्खाव और पञ्जशीर-घोरबन्द के वीच सुप्रसिद्ध खावक, काञ्रोशाँ श्रौर चहारदर जोत हैं। बामियाँ श्रौर घोरवन्द के वीच केवल शिवर घाटा है। ऋौर वामियाँ तथा कावुल के स्रोतों के वीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई जोतों द्वारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरवन्द स्त्रौर पञ्जशीर दूने, तथा उनके श्रौर काबुल नदी के वीच का दोश्राव मानों श्रफगानिस्तान की गर्दन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तर्गत हैं, यद्यि यह सम्मव है कि पुराने इतिहास मे वे कई वार किपश देश में रहीं हों।

लृ. कलात और लास-बेला

ख़्वाजा अमरान और दर्रा बोलान के दक्खिन कलात की अधित्य-

का है जिस के दक्किन से खीरथर ख्रौर हालार श्रृङ्खलायें समुद्र की तरफ वढ़ी हुई है। उन श्रृद्धलाश्रों के बीच श्रीर कलात श्रधित्यका के नीचे हाब, पुराली श्रौर हिंद्गोल नदियाँ सीधे उत्तर से दिक्खन ऋपनी दूनें बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गया है। खीरथर शृद्धला की सीधी वियाबान दीवार मे चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्श मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध रहा है।

ब्राजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त मे हैं। वह प्रान्त एक बनावटी रचना है श्रीर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम। उस का उत्तर पूरवी हिस्सा-केटा, भोव, लोरालाई-मौगोलिक दृष्टि से और जनता की दृष्टि से अपन्यानिस्तान के पठार का अङ्ग है। उस के दक्खिनी भाग का पिन्छमी श्रंश श्रसल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य श्रश फारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश मे भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में श्राये कहे जाते है। सोलहवीं शताब्दी ई० मे वे वहाँ से भारतीय सीमा के स्रन्दर घुसने लगे, स्रौर कलात स्रधित्यका तथा उस के दक्खिन हिङ्गोल, पुराली श्रीर हाव नदियों के काँठों को लांघते हुए सिन्ध श्रौर पञ्जाब के सीमान्तों पर भी जा बसे। उन की जी वस्तियाँ उन प्रान्तो की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी वढाव कच्छी गन्दावऽ में है, उन के विषय मे हम ब्रागे विचार करेंगे। किन्तु कलात श्रीर उस के दिक्खन की निद्यों के काँठे बलोचो के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं। इसलिए उन के पन्छिम का असल बलोचिस्तान नहीं भारतवर्ष का भाग नहीं है, वहाँ कलात श्रीर उस के दिक्खन की निदयों के प्रदेश भारत-

<sup>ै</sup>नीचे § १० उ (१) ।

वर्ष के परम्परागत स्रङ्क हैं। हाव, पुराली ख्रीर हिङ्कोल निंदयाँ खीरथर के पिन्छम क्रम से समुद्र में गिरती हैं। पुराली के काँठे में वेला शहर है जो इस प्रदेश—लास वेना—की प्रधान वस्ती है। हिंडोल नदी के पिन्छम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है ।

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा ख़वाजा श्रमरान से कलात श्रिषित्यका के पिच्छम छोर होती हुई हिंगोल दून के साथ रास (श्रन्तरीप) मलान पर समुद्र से श्रा लगती है।

चटगाँव की पहाड़ियों श्रीर लोहित नटी से श्राम्, हेलमन्द श्रीर हिंगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार श्रंकित की गई है, वह हूबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा के वहाने वतलाई है?।

<sup>&#</sup>x27; शहिंगुलान तीर्थ के विषय में दे० देवीमागवत पु० ७, ३८, ६; तथा ब्रह्म वैवर्त्त पु०, कृत्याजन्म-खयड ७६, २१। अब भी कराची से ऊँटों पर चढ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं।

<sup>े</sup>किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी अध्ययन और खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक सुभे कालिदास के आदर्श का स्वम में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर सर्वथा स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, माषा-विज्ञान, जनविज्ञान और इतिहास के सहारे ही पहुँचा था। कालिदास का आदर्श तो उलटा उस के बाद प्रकट हुआ। रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा लिख चुकने पर और दूसरी बार उस दोहराते समय सुभे पहले पहल यह सूमा कि उस की संचिप्त भूमिका को कुछ वढाने तथा उस में भारतवर्ष की मुमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। बैसा करते समय सुभे यह जानने की इन्छा हुई कि उत्तरपन्छिमी सीमान्त की ग़लचा

١

ķ

## § ८. भारतीय समुद्र

हम देख चुके हैं कि समूचे जगत् में पहले-पहल सम्यता का उदय नील नदी के तट पर, दजला फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती श्रीर सिन्ध के मैदान में तथा होश्राड-हो श्रीर याङचे-क्याङ की भूमि में हुश्रा था। हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश ससार की सम्यता के मुख्य चेत्र रहे हैं। भारतीय समुद्र इन सब चेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में पड़ता है। भूमएडल की पुरानी हुनिया की दृष्टि से श्रमरीका महाद्वीप तो नई दुनिया है; दिन्खनपिन्छुमी श्रफरीका श्रीर श्रास्ट्रे लिया से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम श्राजकल एशिया श्रीर युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग—साइबीरिया तथा उत्तरी रूस श्रादि—भी सदीं की बहुतायत के कारण श्रमी तक बहुत कम श्राबाद है। उस का दिक्खनों हिस्सा, श्रफरीका का उत्तरी श्रीर पूरबी तट तथा

भाषाओं का पड़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है—तब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक चेत्र से बाहर सममता था। तभी मुमे यह सुम पड़ा कि उन का चेत्र कहीं प्राचीन बम्बोज देश तो नहीं, श्रीर खोज करने पर वह श्रद्धकत ठीक निकती। कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर- दिग्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, श्रीर तब यह देख कर मुमे श्रचरज श्रीर हर्ष हुश्रा कि महाकवि कालिदास का श्रीर मेरा भारतवर्ष का सीमांकन बिलकुल एक है। इस विषय पर पहले रूपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी गई थी, पर बाद में वह विषय रघुज लाइन ऑव कोन्केस्ट तथा मारतभूमि परिशिष्ट १ (१-१) के लिए श्रक्ता लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा में श्रव उस टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं रही। कालिदास के समय भारतवर्ष को जो सीमायें मानी जाती थीं, श्राज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता सूचित होती हैं।

७९

उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी श्राबाद मूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन मूमियों के प्रायः ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत वड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों स्त्रौर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का वहुत कुछ दिग्दर्शन हो जाता है।

. भारतवासियों के जीवन ग्रौर इतिहास के साथ उस का ग्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे।

#### § ६. प्राचीन पाँच "स्थल" ।

कपर हम ने चार वड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक श्रौर प्रकार की विभागशैली-हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता और इतिहास की प्रवृत्तियों को ससफते के लिए वह शैली वड़े काम की है।

उस के श्रनुसार भारतवर्ष में पाँच स्थल ये । श्रम्वाला के उत्तर-पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, श्रीर थानेसर होती हुई घग्धर (हषद्वती) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के वाद मरुभूमि में गुम हो जाती है। हषद्वती-सरस्वती के उस काँडे से कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार पद्धति (विनय) के अनुसार आजकत्त का विहार भी मध्यदेश का श्रश-विक मुख्य श्रंश-है, श्रीर उस की पूरवी सीमा कर्जगल कस्वा (संथाल परगना का काकजोल) तथा सिललवती नदी (श्राधुनिक यल्कई<sup>२</sup>) है जो भाड़खरड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ वहती है।

<sup>ी</sup> विशेष विवेचना के लिए दे० \* १।

र महावमा, चम्मक्खत्वक (५)। क्लंगल की कांकजोल से शिनास्त, श्ररसा हुश्रा, डा॰ राइज़ डैविड्स ने की थी। सत्तितवती = सत्तई शिनाङ्त का श्रेय मेरे मित्र भिक्खु राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य को हैं।

नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, श्रीर उन के मदेसियों में विहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दिक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरव, दिक्खिन, पिन्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दिक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे।

जव प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर विहार), मगध (दिक्खनीविहार) श्रौर उस के पूरवी छोर पर का श्रंग देश (श्राधु० मागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा के सब प्रदेश पूरव (प्राची) में गिने जाते। श्रव भी पिन्छुमी विहार की मोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पिन्छुमी हिस्से मे बोली जाती है, पूर्वी कहलाती है। पिन्छुम वालों के लिए वही ठेठ पूरव है। वे उस इलाके के लोगों को पूरविया कहते हैं, जब कि श्रौर पूरव—बगाल—के रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमाएडू-दून) की भी कामरूप (श्रासाम) के साथ खाथ पूरवी देशों मे ही गिनती होती। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरव मे श्रौर कभी टिन्खन (दक्षिणापथ) में गिना जाता।

श्राड़ावला श्रीर सह्याद्रि को एक रेखा मान ले, तो उस रेखा के पिन्छम के प्रदेश, श्रर्थात् मारवाड़, सिन्ध, गुजरात श्रीर कोकरा, अप-रान्त या पिन्छमी श्रांचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश श्रीर पिन्छम की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कीन सी जगह थी उस का पता श्राज हमें नहीं है। वहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या श्रदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। श्रीर सरस्वती नदी के तट पर पृथूदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) से 'उत्तर' तरफ के प्रदेश उत्तरापथ में सम्मिलित थे। पिहोवा लगमग ठीक ३० उ० श्रक्षाश-रेखा पर है, इसलिए पृथूदक से उत्तर का श्रर्थ

करना चाहिये ३० उ० अक्षाश-रेखा से उत्तर । इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसम की देशान्तर रेखा के पिन्छम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते। पजाब, कश्मीर, काबुल, वलख, सव उत्तराप्य में शामिल होते। दर्रा बोलोन पिहोवा की अक्षाश-रेखा के तिनक ही दिस्खन है, इसलिए उस के उत्तर अपन्मानिस्तान उत्तराप्य में था, और उस के दिस्खन कलात प्रदेश पिन्छम में।

मध्यदेश, पूरव श्रीर दिन्छन की सीमाश्रों पर एक जंगली प्रदेश की मेखला थी जो आज मी यहुत कुछ वची हुई है। वह मगह की दिन्छनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आचल में वस्तर तक फैली है। पूरवी घाट का घोवन गोदावरी में लाने वाली शवरी श्रीर इन्द्रावती निद्यों के बीच का दोश्राय वस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पिच्छम वेगागा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर श्रीर मायडारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अश थे। छुचीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी तट के जंगल प्रदेश काइन्खरड या छोटा नागपुर के जगलों से जा मिलते श्रीर उस लम्बी वनमें खला को बना देते हैं जो विहार, उड़ीसा, छुचीसगढ़, महाराष्ट्र श्रीर आन्ध्र (तेलगण्) की सीमाश्रों पर श्रव तक वनी हुई है।

विन्ध्याचल के पिच्छमी छोर पर अर्थात् मध्यदेश अपरान्त श्रीर दक्षिणापय की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात श्रीर खानदेश की चीमाओं पर भी एक जगली प्रदेश था, जिस मे अब भी भील लोग रहते हैं।

### § १०. भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ व

भारतवर्ष एक महान् देश है। यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई

<sup>ै</sup> अधिक विस्तृत विवेचना के लिए दे० मारतमूमि, प्रकरण ७।

छोटी उपजातियों या खएड-राष्ट्रों के च्रेत्रों का जोड़ है। उन जातीय च्रेत्रों या जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई अपेक्षया कुछ नयी—अर्थात् किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की बुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना विलक्षक क्षीया हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ विसरी जा चुकी है, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बॅटवारा प्रायः उन्हीं के अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन जातीय भूमियों या च्रेत्रों को पहचानना आवश्यक है।

#### अ. हिन्दी-खरख

प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी क्षेत्र या मध्यमगडल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-क्षेत्र पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरव में बंगाल आसाम और पिन्छम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़ आदिमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम पृथक करेंगे, बाकी उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खरड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरबी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अरयन्त निकट बोली है, तो भी पिन्छमी पजाब

<sup>ै</sup>इन वातों की विशेष विवेचना के लिए दे० मारतमूमि परिशिष्ट २(१)।

की वोली हिन्दकी े उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मैदान ऋौर विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खरड कहते हैं।

उस हिन्दीखएड की बोलियों में से जिस एक खडी बोली को माँज संवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी वनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में गंगा-जमना-दोस्राव के उत्तरी भाग स्रर्थात् मेरठ के चौगिंद इलाके में, दोत्राव के पूरव रहेलखएड तक, तथा पच्छिम अम्याला जिले में घग्घर नदी तक वोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पत्राल श्रौर स्पन्न देश हैं। दक्षिलनपुरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन स्रसेन देश है जिस की बोली ब्रजमाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल त्राज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक त्र्यौर मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। वहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक सस्कृत, श्रौर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा श्रपभ्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रमाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की वोलियों का मेंजा हुआ रूप थीं। श्रम्वाला के दिक्खन श्राजकल का वागर और हरियाना श्रथवा प्राचीन कुरक्षेत्र है, जिस की बोली बाँगरू खड़ी वोली मे राजस्थानी श्रोर पंजावी छाँह पड़ने से वनी है। जिला गुड़गाँव मे आ कर वाँगरू अजभाखा मे ढल जाती है। ब्रजभाखा के पूरव कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिए पञ्चाल देश को स्चित करता है। दोनों के दक्लिन जमना पार बुन्देली बोली है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है। स्राजकल के नैरुक्त त्रर्थात् भाषाविज्ञानी इन सव वोलियों को मिला कर पछाँही हिन्दी वर्ग (ग्रथवा ठीक ठीक कहें तो त्रार्यावर्त्ती माषास्रों की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग) कहते हैं।

पर्छांही हिन्दी के पूरव सटा हुआ पूरवी हिन्दी का इलाका है जिस में उत्तर से दिक्खन क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इस नाम के विषय में दे**० नी**चे 🕾 २ ।

हैं: कनौजी के सामने श्रवधी श्रौर बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमे ठीक महानदी के काँठे और वस्तर तक ला पहुँचाती है; उस के दिक्खनपिच्छम मराठी स्त्रीर दिक्खनपूरब उड़िया बोली जाती है।

भाषात्रों ग्रीर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता ग्रीर पिछले इतिहास मे एक रहने की प्रवृति का देखते हुए कुरुचेत्र से प्रयाग तक का इलाका श्रर्थात् वागरू, खड़ी बोली, बजभाखा, कनौजी श्रीर त्रवधी बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान है। उस के दिक्खन बुन्देली, बधेली ख्रीर छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि है। अर्थात्, पछाँ ही स्त्रीर पूरवी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो अश उत्तर भारतीय मैदान में है वह अन्तर्वेद, और जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि ।

श्रन्तर्वेद के पूरव विहार है। उस मे तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, मैथिली त्रीर मगही। मोजपुरी गङ्गा के उत्तर दिक्खन दोनो तरफ है; वह प्राचीन महा श्रौर काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। श्रपनी एक थाला नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी ऋर्यात राची के पठार पर भी कव्ज़ा कर लिया है। मैथिली मिथिला श्रथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार ) की बोली है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दिक्खन भागलपुर ( प्राचीन श्रग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दिक्खन बिहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग़ पर भी उस का दखल हो गया है। इस प्रकार त्राज्मगढ से राजमहल श्रौर रक्सौल से राची तक विद्यारियों की जातीय भूमि है; श्रौर उस में

³नीचे \S ४१, **८२, १**४१ । <sup>२</sup>नीचे 🖔 ८२ ।

विचले गङ्गा काँठे के मैदान के साथ विन्ध्यमेखला के सव से पूरवी प्रदेश—भाड़खरड—का मुख्य ऋश भी सम्मिलित है।

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखरड, वर्धलखरड श्रीर छत्तीस-गढ़ चेदि मे श्रा चुके। साइखरड का पिन्छुमी श्रंश (सरगुजा श्रीर उस का पड़ोस) भी छत्तीसगढी वोली के क्षेत्र मे होने से उसी मे श्रा गया। उस का पूरवी श्रंश विहार में चला गया। वाकी राजपूताना श्रीर मालवा के प्रदेश रहे। उन दोनों मे राजस्थानी वोलियाँ वोली जाती हैं। राज-पूताना श्रीर मालवा को मिला कर श्रर्थात् राजस्थानी श्रीर उस से सम्बद्ध भीली वोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है।

इस प्रकार समूचे हिन्दीखराड या मध्यमराडत में चार जातीय भूमियाँ हैं---श्रन्तवेंद, विहार, चेदि श्रीर राजस्थान ।

इ. पूरव-, दक्क्लिन-, पन्छिम श्रीर उत्तरपन्छिम-खण्ड;

पूरवखंड में उड़ीसा, वंगाल श्रीर श्रासाम तीन मूमियाँ हैं। उन में से पहली दो तो उड़िया श्रीर वंगला भाषाश्रों के क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के उपरले काँठे में लो श्रासमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर श्रीर पूरव-दिक्वन सीमान्त के पहाड़ हैं, तया उस के पिन्छुमाई के दिक्वन गारो, खासी श्रीर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी भिन्न मिन्न जंगली वोलियाँ वोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो भाड़ खरड की मुंडा वोलियों से हैं, किन्तु गारो पहाड़ियों श्रीर सीमान्त के श्रन्य पहाड़ों की वोलियों तिव्यत श्रीर वर्मा की भाषाश्रों के परिवार की हैं। उन बोलियों के चेत्र को बगाल श्रीर श्रासाम में से किस में कितना गिना जाय श्रथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर वर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश भीगोलिक हिंध से भारतवर्ष के श्रन्दर श्रा गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं। इस प्रकार वाड़ा जाति पूरी

तरह त्रासाम के बीचोंबीच त्रा गई है, त्रीर नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गत है<sup>9</sup>। किन्तु लुशेंई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम श्रीर भारतवर्ष मे गिना जाय चाहे बरमा में १।

दिक्खन भारत का उत्तरपच्छिमी श्रश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँटते हैं-कोंकरा, घाटमाथा और देश। कोंकण सह्यादि और समुद्र के बीच दमन से गोन्ना तक मैदान का फ़ीता है। घाटमाथा पिन्छुमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा के पूरव उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकख स्त्रीर घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता अर्रीर भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु श्रव देश में उस के पिन्छम खानदेश तथा उस के पूरव वर्धा, नागपुर, भारखारा श्रौर चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य श्रश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, स्रौर जो गुप्त-युग के स्रटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था। श्राजकल का बस्तर उस का मुख्य श्रंश है। स्रव उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा स्रौर चेदि की सीमाये परस्पर छुती हैं।

महाराष्ट्र के पूरवदिक्खन तेलुगु भाषा का समृचा चेत्र तेलगण या श्रान्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र कर्णा-टक। कोहुगु ('कुर्गीं') श्रौर तुलु कनाडी की ही दो बोलिया हैं। नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा चेत्र तामिल-नाडु या तामिलनाड रश्रीर पच्छिमी तट पर मलयालम का चेत्र केरल या मलबार है। लकऽदिव भी केरल में सम्मिलित है।

सिंहल द्वीप के उत्तरी श्रंश में तामिल बोली जाती है, श्रौर शेष में सिंहती। भूगोत श्रीर इतिहास की डब्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे § २२ । <sup>२</sup>नाहु या नाद=देश ।

है। मालऽदिविन ऋथीत मालऽदिव द्वीपसमूह ऋौर मिनिकोई द्वीप भी उसी मे सम्मिलित हैं।

पिन्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मरहल में चले जाने से पिन्छिम-खरह में गुजरात श्रीर सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का चेत्र है । कच्छ भी उसी में सम्मिलित है ।

सिन्ध सब दृष्टियों से एक पृथक् श्रीर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। उसका भाषा सिन्धी है जो श्राजकल के 'बलोचिस्तान' की लास-बेला रियासत में भी बोली जाती श्रीर पिन्छुमी पजाव की बोली हिन्दकी से बहुत मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपिन्छुमी वढ़ाव कच्छी गन्दाव भी, जो मूला, बोलान, नारी श्रादि वरसाती निदयों का कच्छ है, श्रीर श्राजकल 'बलोचिस्तान' में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का श्रंग है। उसी में सिबी ज़िला या सिबिस्तान' है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का श्रंग सममा जाता रहा।

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरायथ कहा जाता था, उस के मैदान श्रंश में केवल पंजाव का प्रान्त बचता है, श्रोर उसे श्रव उत्तरपिच्छिम कहना श्रधिक ठीक है। पंजाव की भाषा-विषयक स्थित कुछ पेचीदा है। साधारण जनता मोटे तौर पर पंजावियों की बोली को पंजावी कहती श्रीर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न श्रीर सिन्धी से मिलती है। श्राधुनिक नैष्क लोग पजाबी नाम केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है। पिच्छम पजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुस्तानी है, वे पछाँही पजावी मो नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब को बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस पछाँहीं बोली का नाम हिन्दकी है। नैक्कों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे छ २।

इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक मेदों के बाव-जुद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पजाब की जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ऋौर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की। श्रीर पंजाब की इस स्वामाविक श्रन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी श्रीर पंजाबी श्रापस में ऐसी मिल जुल गई हैं -- श्रीर भारतवर्ष में श्रीर कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ-कि उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती ।

व्यथ (जेहलम नदी) श्रीर सिन्ध के बीच का पहाड़ी इज़ारा ज़िला श्रीर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, वन्तू श्रीर डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले जो अब सरकारी सीमापान्त में हैं, असल में पजाब के ही हैं। पेशा-वर, कोहाट श्रौर बन्नू ज़िलों में श्रब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से ऋधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पजाब से है।

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है। अम्बाला ज़िले की खरड़ श्रौर रोपड़ तहसीलें तो उस के पिन्छम सतलज काँठे मे श्रा जाती हैं, पर बाकी अम्बाला जिला और बागर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाव के पूर्वी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है।

हजारा के श्रतिरिक्त पञ्जाब के पहाड़ी श्रश का विचार हम पर्वत-खरड में करेंगे।

#### उ. पर्वत-खरह

#### (१) पिन्छम श्रंश-लास-वेला, कलात, 'बलोचिस्तान'

पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के पिन्छिमी छोर पर श्राजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। इम देख चुके हैं कि उस का पञ्छिमी माग जी लास-देला श्रीर कलात- श्रिष्टिक के पिच्छिम तरफ है, भारतवर्ष का श्रश नहीं है। लास-वेला लास राजपूतो श्रीर जटों का घर है, श्रीर वहाँ की वोली लासी सिन्धी का एक रूप है। इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में वलोच भी काफी श्रा गये हैं, तो भी बलोची वोलने वालों की संख्या सिन्धी वोलने वालों की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-वेला सिन्ध का ही एक श्रंग है।

उस के जपर कलात की स्थित जनता और भाषा की हिन्द से बड़ी विचित्र है। कलात ब्राहूई लोगों का घर है। ब्राहुई भाषा का न तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पिन्छम की बलोची से, उस का सम्बन्ध दिन्खन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की अधित्यका का एक तो चेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं, दूसरे उस की आवादी भी सब से घने वसे हुए उत्तरी जिलो—सरावान और वोलान—मे १० से १५ आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दिन्खनी जिले जहवान—मे वह ५, और पिन्छमी जिले खरान मे १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा मे कलात को एक स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं। ब्राहूई लोग प्रायः फिरन्दर है, और वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध मे उत्तर आते हैं। इन कारणों से भाषा का मेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए।

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरव, सिन्ध श्रीर पंजाब के सीमान्त पर, भी श्रा बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरवी या भारतीय वलोचिस्तान वना हुआ है। यह पूरवी वलोचिस्तान दर्रा वोलान से शुरू हो कर उस के दिन्खन सिवी श्रीर कच्छी में श्रीर कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान श्रीर शानग्रर पर्वतों के दिन्खनी छोर

¹( हिन्दी ) जाट=( प्जाबी ) जह=( सिन्धी ) जटऽ।

के घुमाव तक गया है। सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी श्रंश में इस के उत्तर लोरालाई श्रीर भोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का श्रश है, श्रौर म्राजकल वहाँ बलोची जनता ब्राह्ई से कुछ ही म्राधिक है। कच्छी सिन्ध का श्रंश है, श्रौर श्रब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची बोलने वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के वीच सिबी में बलोची-भाषी जनता सिन्धी-भापी जनता से दूनी है। उस के पूरव सुलेमान-शीनग़र के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी श्रीर ख़ग्ती कबीले ही घुमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सिवी श्रीर माड़ी-बुग्ती ही श्रसल भारतीय बलोचिस्तान हैं। सिबी सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। वाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्ती प्रदेश में श्राबादी की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील से कम है। वे प्रदेश सिन्ध श्रीर पजाब के ठीक बीच हैं, उन के उत्तरी छोर पर मुलेमान के पन्छिम बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की ख्रावादी मुख्य है: इस प्रकार वे सिन्ध श्रौर पजाब में बाँटे जायॅगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाब श्रौर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-ब्रग्ती प्रदेश का कितना श्रंश किस में बाँटा जाय सा निश्चय श्रमी नहीं किया जा सकता।

#### (२) उत्तरपच्छिमी अंश—(क) त्राफुगानस्थान

दर्श वोलान के उत्तर ब्रि० वलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई श्रीर भोन ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान, कुर्रम, अर्फ़ादी-ताराह श्रीर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश श्रफ-ग्रानिस्तान हैं। हम जिसे अफगान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के श्रफग़ानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम श्रसल श्रफग़ानिस्तान

को अप्रगानस्थान कहेगे। हमारा अप्रगानस्थान वास्तव मे पक्थ-कम्बोज देश है। उस मे जहाँ पूर्वोक्त ब्रि॰ अप्रगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफिरिस्तान या किएश देश वास्तव मे उस का श्रंग नहीं है। हरी-रूद की दून अर्थात् ख़ास हेरात को और सीस्तान को भी फारस मे गिनना अधिक ठीक है। हिन्दू कुश के उत्तर वलख प्रदेश अथवा अप्रगान तुर्किस्तान अब जनता की हिष्ट से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्दु कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी पंचायत-सब मे है उसे भी अफ्रगान-स्थान मे गिनना चाहिए।

श्रफगान लोगों की भाषा पश्तों या पख्तों हैं। वे अपने को श्रफ़गान नहीं कहते। पश्तों या पख्तों भाषा विभिन्न श्रफ़ग़ान कवीलों में
एकता का मुख्य सूत्र है उस के वोलने वाले पश्तान या पख्तान कहलाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन श्रफ़ग़ानस्थान
की जनता में हज़ारा, ताजिक श्रादि जातियाँ भी हैं जो पश्तों या पख्तों
नहीं वोलती। हज़ारा चगेज़ख़ाँ के साथ श्राये हुए मगोलों के वंशा हैं।
ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशा हैं जिन में तुख़ार श्रादि वाद में
श्राने वाली श्रनेक जातियाँ युल मिल गई हैं। वे फारसी का एक
रूप बोलते हैं। पठान लोग श्रपने पड़ोस के उन फारसीभाषियों को
पार्तींवान कहते हैं। श्रफ़ग़ानिस्तान की राजभाषा भी फारसी हैं। इसी
लिए हेरात जैसे प्रान्त को श्रफ़ग़ानस्थान में गिना जाय या फारिस में
सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों श्रीर पार्सीवानों का देश
एक है, श्रफ़ग़ानस्थान के पार्सीवान जिन्हे फारिस वाले श्रफ़ग़ानों में
गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं।

श्रफग़ानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता श्रौर इतिहास की दृष्टि से श्रफग़ानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें

<sup>ै</sup>नीचे \S ¤२, १६२; ८९७ ।

तो काबुल नदी के दिक्खन निग्रहार भी किपश का ही अश है। किपश के पूरव वाजीर, स्वात, बुनेर श्रीर यूसुफ़क़ई का इलाका प्राचीन पिच्छिम गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार श्रर्थात् उत्तरपिच्छिमी पंजाब से अस्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है । किन्तु १५वीं शताब्दी ई० मे उस पर यूसुफ़क़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, श्रीर तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हज़ारा चले गये। यूसुफ़क़ई हलाका अब पेशावर ज़िले में है; उस मे अब भी पश्तो श्रीर हिन्दकी दोनों बोली जाती है। पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट श्रीर बन्नू ज़िले पजाब का ही श्रग हैं। इसी प्रकार वाजीर, स्वात श्रीर बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर यागिस्तान कहा जाता है, कि श्री से श्रीधक सम्बन्ध है।

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल गृल्वा बोलियाँ बोली जाती हैं, और उन का पश्तो-पख़्तों से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ तुखार देश के पिन्छुमी अश बदख्शा में भी पहले उन से मिलती कोई बोली ही थी, लेकिन अब बदख्शीं लोगों ने फारसी अपना ली है। तुखार या कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-सघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह अफग्रानस्थान का एक अंश है।

#### (ख) कपिश-कश्मीर

काफिरिस्तान या किपश की कती (वशगोली) त्रादि 'काफिर' वोलियों, चितराल की वोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश की शिना वोलियों ग्रीर कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर धनिष्ठ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे §§ ४४, ¤२, १०२, १०¤, ११२, ११६, १३०, १४४, १४६, १६६, १¤०।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>नीचे § १६२ ।

सम्बन्ध है। महबद्दीन श्रीर कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती श्रीर कश्मीरी माषा वोली जाती है। इसी लिए काफिरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, दिदंस्तान, कश्मीर श्रीर कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए। इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। कोहिस्तान का कुछ श्रंश श्रीर दरद-देश तथा कष्टवार श्रव भी कश्मीर राज्य में ही है। हुन्ज़ा श्रीर नगर नाम की वस्तियों के पास बुक्शास्त्री भाषा का छोटा सा च्रेत्र भी दरद-देश के श्रन्दर है।

डा॰ फ्रांके ने सिद्ध किया है कि दरद देश की पूरवी सीमा सिन्ध दून में लदाख के उत्तरपिन्छमी भाग में कम से कम खलचे के पूरव सरगोला तक थी, जहाँ अव तिन्वती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिन्वती रंग-ढंग और भाषा अपना ली है।

कष्टवार के दिक्खनपूरव भद्रवा श्रीर चम्या से शुरू कर नेपाल के पूरवी छोर तक पहाड़ी वोलियाँ वोली जाती हैं। उन का सम्यन्ध यदि किसी भाषा से हैं तो हिन्दी की राजस्थानी वोली से। उन में से मद्रवा से जीनसार तक की वोलियाँ पिष्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, श्रीर नैपाल की पूरवी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्या के दिक्खन कागड़ा में पजावी वोली जाती हैं, श्रीर वहाँ से पूरव तरफ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्या श्रीर कुल्लू-मएडी के वीच पञ्चर की सरह जा धुसी है। इस प्रकार वह मद्रवा-चम्या को श्रपने श्रसल परिवार से श्रलग कर देती है। चम्या की चिमश्राली वोली में कश्मीरी कलक काफी है, श्रीर मद्रवाही तो चिमश्राली श्रीर कश्मीरी का मिश्रश ही

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ए लेंग्वेच मैप ऋौव कि वेस्ट तिवेत, जल ए० सो० बं०, १६०४ भाग १, पूर्व ३६२ प्र।

है। भद्रवा तो त्रव भी कश्मीर राज्य में है, उस के त्रातिरिक्त चम्वा को भी उक्त कारण से कांपश-कश्मीर में ही गिनना उचित है।

#### (ग) पंजाब का पहाड़ी ऋंश

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का श्रंश है। मुराल ज़माने के पखली इलाके मे उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला श्रंश भी शामिल था। वास्तव मे समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का ऋश है। इस के सिवा उपत्यका के छिमाल ( ऋमिसार ) प्रदेश ऋर्थात् पुंच राजौरी श्रौर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, स्रौर उस के पूरब डुगर की पंजाबी। स्राधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव मे पंजाब के हैं। डुगर के दिक्खन-पूरव ढेठ कागड़ा तो पजाब का ऋपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के दिक्खनपूरव कहलूर की श्रीर सतलज पार नलगढ की वोली भी पंजाबी है। वहाँ से उस की सीमा बघाट के नीचे पहुँच कर घग्घर के स्रोत को जा छूती श्रीर फिर मैदान मे उस नदी के साथ साथ चलती है। श्रर्थात् मंडी, सुकेत, क्युठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पजाब में है।

#### (३) मध्य अंश

हिमालय के मध्य श्रंश से हमारा ग्रमिप्राय उस श्रंश से है जो मध्यदेश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा श्रभी हो चुकी है।

#### (क) ऋन्तर्वेद का अंश

इस प्रदेश मे से कुमार्ज-गढ़वाल श्रीर कनीर का श्रन्तर्वेद के साथ वहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पन्छिम सतलज पार के सुकेत, मंडी श्रीर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाव की ग्रपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से श्रीर हिन्दी-खएड से श्रधिक सम्वन्ध है। इसी कारण उन्हे अन्तर्वेद मे गिनना चाहिए।

#### (स) नेपाल

कुमाऊँ के पूरव गोरखो का नेपाल राज्य अफग़ानस्थान और कपिश-करमीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल विलकुल ग्राधुनिक है, ग्रौर उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में ग्रव एकता त्रा गई है। उन की भाषा पर्वतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लोग भी गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने ऋभी उस भाषा को पूरी तरह से ऋपनाया नहीं है । किन्तु प्राचीन और मध्य-कालीन इतिहास पढते समय हमें याद रखना चाहिए कि तव आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, श्रीर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का ऋर्थ नेपाल की दून ही था। यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दक्खिन के मैदान के प्रान्तों मे ही गिने जाते।

#### ( ४ ) पुरब अंश

नेपाल के पूरव सिकिम में भी नेपाली जनता वढ़ रही है, श्रीर वह नेपाल मे ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्त्री दून श्रौर भुटान तिब्बती या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिञ्वत का रूहोखा ऋर्यात् दक्खिन प्रान्त है। उन के पूरव श्रासामोत्तर जातियों का भी तिव्यत से ही श्रधिक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष मे गिने जाते हैं।

# द्सरा प्रकरण भारतभूमि के निवासी

## § ११. भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें श्रौर नस्लें— श्रार्थ श्रौर द्राविड

भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक म्मि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों ग्रौर घातुत्रों की, तथा व्याकरण के ढाँचे की-श्रर्थात् संज्ञात्रों श्रीर धातुश्रों के रूप-परिवर्तन के, उपसगीं श्रीर प्रत्ययों की योजना के श्रीर वाक्य-विन्यास श्रादि के नियमों की-परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है हो, उस के ऋतिरिक्त ऋासिमया, बंगला ऋौर उड़िया का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों ऋर्थात् नेपाल की गोरखाली भाषा ऋौर कुमाऊँ-गढवाल की तथा जीनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का-श्रर्थात् हिन्दीखराड, पृरवखराड, पञ्छिमखराड श्रौर उत्तरपञ्छिम-खराड की सब मुख्य भाषाश्रों, दिक्खन-खर्ड में मराठी श्रीर सिहली, तथा पर्वतखरड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का-एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। "वंगाल से पंजाब तक...समूचे देश में श्रीर राजपूताना, मध्य भारत श्रौर गुजरात में भी जनता का समृचा शब्दकोप, जिस मे साधारण वर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-मेदों को छोड़ कर एक ही है" । इन भाषात्रों त्रौर बोलियों को ग्राध्निक निरुक्तिशास्त्री

भार भार पर १, १, ५० २३।

त्रार्यावर्त्ती भाषाये कहते हैं। फिर किपश-कश्मीर श्रीर श्रफगानस्थान की बोलियों का भी इन त्रार्यावर्त्ती भाषात्रों से बहुत निकट सम्वन्ध है। यह समूचा श्रार्य भाषात्रों का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषाये—संस्कृत, पालि, प्राकृते श्रीर प्राकृतों के ऋपग्रश—जिन से कि विद्यमान वोलियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं।

दिस्खन-खरड में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम में, वहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु आपस में, कलात की ब्राहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा और चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की वोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है। वे सब द्राविड परिवार की भाषाये हैं।

साधारण तौर पर भाषात्रों से मानव वंशो या नस्लों की पहचान होती है। इसी लिए त्रार्थ त्रौर द्राविड नाम केवल भाषात्रों के परिवारों या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वशों या नस्लो को भी सूचित करते हैं।

#### § १२. द्राविड वंश

द्राविड भाषाये केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई है, उस से भारतवर्ष के वाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दिन्खन भारत ही है। एक द्राविड वोली, ब्राहूई, भारतवर्ष के पिच्छमी दरवाजे पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष मे

उत्तर-पिन्छम से श्राये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहूई लोग दिक्खन भारत के समुद्र-तट से पिन्छमी देशों के साथ होने वाले न्यापार के सिलसिलें में उत्तर-पिन्छम जा बसे एक द्राविङ उपनिवेश को सूचित करते हों।

विद्यमान द्राविड भाषाये चार वर्गों में बॅटती हैं—(१) द्रविड वर्ग, (२) आन्ध्र भाषा, (३) विचला या मध्यवर्ती वर्ग, और (४) ब्राहूई बोली। तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु और कोडगु ('कुर्ग' की बोली) सब द्रविड वर्ग में हैं। तेलुगु या आन्ध्र भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्डा ज़िला है। विचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सम्य माषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह थिर कर रह गई हैं। वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं।

उन बोलियों में से सब से मुख्य और प्रिस्त गोंडी है। वह अपनी पड़ोसन तेलुगु की अपेक्ष द्रिवड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। उस के बोलने वाले गोड लोग कुछ आंध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराड में, और कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अधिक हैं चेदि में। गोड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की बोलो गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिगि है, न कोई साहित्य या वाड्मय। परन्तु गोंडी एक अमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आर्य भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, और साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना कठिन है, सन् १९२१ को गणना के अनुसार वह सख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमी ज़रूर असल गोंडी बोलते हैं। गोड लोग अपने को कंइ कहते हैं।

उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक श्रौर बोली है, जिस के बोलने वालों को संख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है। कुई लोगों में श्रमी तक नर-विल देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी कहते हैं, उसी शब्द का दूसरा रूप खोंघ मी है।

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ श्रीर छोटा नागपुर में श्रर्थात् चेदि श्रीर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो श्रोरॉव भी कहलाते हैं। श्रोराँवों की संख्या द लाख ६६ हज़ार, श्रर्थात् इस वर्ग में गोंडों से दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के श्रपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी श्रीर विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान श्रीर कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गङ्गा के ठीक तट पर राजमहल की पहाड़ियों में मस्तो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या कुल ६६ हज़ार है। मस्तो वोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। कुरुख श्रीर मस्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्ठे कर्याटक में रहते थे जहाँ से वे नर्मदा दून होते हुए सोन काँठे में श्राये। फिर मुसलमानों के दवाव से उन की एक दुकड़ी राजमहल चली गई श्रीर दूसरी सोन की धारा के श्रीर ऊपर छोटा नागपुर में। यह बुत्तान्त बिलकुल ठीक है।

गोंडी, कुरुख श्रीर कुई इन तीन मुख्य वोलियों श्रीर चौथी मलतो के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक श्रीर वोली पूरवी वराड में है। उस के वोलने वाले कुल २४ हजार हैं।

सुदूर कलात में ब्राहूई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरकों ने अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, और जो ब्राहूई बोलते हैं वे भी प्राय: दुभाषिये हैं। एक ही घर में पित बलोची या सिन्धी और पत्नी ब्राहूई बोले, ऐसी दशा भी होती है। ब्राहूई बोलने वालो की कुल संख्या १ लाख ८४ हज़ार है। जहाँ सम्य द्राविड भाषाये (तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) बोलने वालों की कुल सख्या सन् १९२१ मे ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार थी वहाँ विचले वर्ग की श्रपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार।

# § १३. त्रार्थ वंश श्रौर श्रार्थ स्कन्ध

हमारी श्रार्य भाषाये जिस वश को स्चित करती हैं, वह ससार में सब से बड़ा श्रीर विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की श्रीर श्राज की सुदूर देशों की अनेक सम्य भाषाये उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जर्मन श्रीर स्लाव श्रादि भाषाश्रों का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, श्रीर वह नाता उन की श्राजकल की वशजों के साथ भी चला श्राता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी, श्रीर श्रव इटली, फ्रान्स, स्पेन श्रादि में उस की वशज भाषाये मौजूद हैं। प्राचीन केल्त की मुख्य वंशज श्राजकल की गैलिक श्रर्थात् श्रायलेंड की भाषा है। जर्मन, श्रोलन्देज़ (डच) श्र्योज़ी, डेन, स्वीडिश श्रादि भाषाये जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं; श्रीर श्राधुनिक रूस तथा पूरवी युरोप की भाषाये स्लाव परिवार की । इन सब भाषाश्रों का परिवार श्रार्य वश कहलाता है। उस में कई श्रन्य प्राचीन श्रीर नवीन भाषाये भी सम्मिलित हैं—श्ररमइनी (श्रार्मीनियन), खत्ती या हत्ती से सेस-फ्रुजी , तुखारी श्रादि।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रयेज़ों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ + सिंहत के तामित-भाषी १४,०५,०२३।

<sup>े</sup>श्चरमइन शब्द दारयवु (दे० नीचे  $\S$  १०४) के बिहिस्तूं-श्रिभेलेख में श्राया है।

³श्राधुनिक श्रंग्रेज़ी रूप Hittite. ेThrace-Phrygian.

अरमइनी श्रीर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थ्रेस-फ़ुजी यूनान के उत्तरपूरव थेस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के।

लौकिक भाषा में तो आर्य शब्द इस अर्थ में वर्त्ता जाने ही लगा है, पर शास्त्रीय व्यवहार मे बहुत से विद्वान् उस का इतना विस्तृत ऋर्य नहीं लेते । उन का कहना है कि केवल अर्यावर्च (भारतीय आर्य भूमि) श्रीर ईरान के लोग अपने को श्रार्थ कहते थे, इस लिए श्रार्थ शब्द उक्त सम्चे वश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध (Subfamily) के लिए वर्चा जाना चाहिए जिस की आर्यावर्ची और ईरानी ये दो प्रमुख शाखाये हैं। शास्त्रीय परिभाषा मे प्रायः ऋार्य शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत पारसी स्कन्ध के लिए काम खाता है। किन्त उक्त समुचे बंश के लिए भी ऋार्य शब्द का प्रयोग करना वैसा श्रशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल श्रार्थ्यावर्र श्रीर ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आर्य कहते थे, तो भी सुदर त्रायलेंड या ईरन मे भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल आर्यावर्त और ईरान के लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन परिपाटी के ऋनुकूल है। उस दशा मे उस वड़े वंश के अनेक नाम गढ़े गये हैं, श्रीर उन में से मुख्य हैं हिन्द-यूरुपीतथा हिन्द जर्मन । हिन्द-यूरुपी शब्द मुफे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस मे आर्य वंश के तीन मुख्य घरों—अर्थात् भारत, ईरान ऋौर युरोप—मे से दो का नाम त्राता है त्रीर तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का जर्मनी मे बहुत प्रयोग होता है, स्त्रीर उस मे यह गुरा है कि वह स्त्रार्य वश की उन दो शांखाओं के नामों से वना है जो पूरव और पञ्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन से से एक इतिहास मे उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। वह नाम पाणि-नीय व्याकरता के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। रूपरेखा मे हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, श्रौर यदि स्रार्थ शब्द को उस अर्थ मे बर्तेंगे तो वश शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ अर्केला श्रार्य शब्द श्रायगा, वहाँ उस से श्रार्य स्कन्ध ही समभाना होगा ।

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर वेहिसाव विवेचना हुई है, किन्तु श्रभी तक उस का श्रन्त नहीं हुत्रा, त्रीर न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न शाखात्रों के अलग हो जाने के बाद भी ख्रार्य स्कन्ध की शाखार्यें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद बिवाद है जिसे इस यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस प्रश्न पर कोई सम्मति आयों के सम्चे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढ़ने बैठना। इस लिए इस मुमिका में हमे केवल उन्हीं परिणामों को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारत-वर्ष की भाषा श्रीर नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही निकल आते हैं।

श्राधिनक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जर्मन वश का एक बड़ा स्कन्ध है आर्य। उस स्कन्ध की तीन शाखाये प्रतीत होती हैं--श्रयीवर्त्ती, ईरानी श्रीर दरदी या दरद-जातीय।

#### § १४, दरदी शाखा

दरदी शाखा की भाषायें ऋब किपश-कश्मीर भर मे बची हैं, किन्तु पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान मे और अधिक फैलो हुई थीं, और कावल नदी के दिक्लन भी थी, जहाँ अब उन की एक आध बोली वजीरिस्तान मे बची है। उस के श्रतिरिक्त हिन्दकी श्रीर सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव श्रपेक्षया कम है, श्रीर राजस्थान के मालवा प्रदेश की भोली वोलियों मे भी थोड़ा वहुत फलकता है। कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उस मे श्रायीवर्त्ती रगत कुछ श्रा गई है।

श्राधुनिक दरद-जातीय भाषात्रों के तीन वर्ग हैं—(१) किपश या काफिर वर्ग (२) खोबार वर्ग श्रोर (३) दरद वर्ग । किपश वर्ग में किपश या काफिरिस्तान की, श्रोर खोबार वर्ग में चितराल की बोलियाँ सम्मिलित हैं। खास दरंद वर्ग में शिना, कश्मीरी श्रीर कोहि-स्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना श्राधुनिक दरदों की ठेठ बोली है। कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य श्रोर एकमात्र परिष्कृत भाषा है।

ठेठ दरद प्रदेश में हुआ श्रौर नगर नाम की वस्तियों मे, श्रर्थात् गिलित नदो की उत्तरपूरवी धारा हुञ्ज़ा की दूनों मे, बुरुशास्की नाम की एक वोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि ससार भर के किसी वश से भी उस वोली का सम्बन्ध श्रभी तक दीख नहीं पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सव से पुराने निवासी थे।

दरदी माषात्रों में से कपिश त्रौर खोवार वर्ग की वोलियाँ वोलने वालों का अन्दाज नहीं किया गया, वाकी दरद वर्ग की भाषाये वोलने वाले सन् १९२१ में लगभग १३ लाख थे।

डा॰ सर ज्योर्ज थ्रियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, श्रीर जिस मे गुणाब्य ने वृहत्कथा नामक प्रन्य लिखा था, वह श्राधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा॰ स्टेन कोनौ इस मत को स्वीकार नहीं करते । उन का कहना है कि पैशाची उज्जैन के पास को एक वोली थी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>त्रियर्सन—दि पिशाच लेंग्वेजेल आँव नौथवेस्ट इडिया (उत्तर-परिछम

### § १५. इरानी शाखा

ईरानी शाखा मे दो वर्ग हैं--पारसीक श्रीर मादी। पारसीक का पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयनु (५२१-४८५ ई० पू०) के अभिलेखों मे पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी राजात्रों र ( तीसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा श्राधुनिक रूप विद्यमान फारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द<sup>3</sup> (Media) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी श्रांचल के प्रदेशों की भाषा थी। पारसी धर्म का पवित्र ग्रन्थ ग्रवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई नमृना नहीं मिलता। उस की श्राधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा स्रफगानस्थान की पश्तो, गुरुचा श्रादि हैं।

भारतवर्ष के होत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो और ग़ल्चा भाषाये ही आती हैं। परतो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद

भारत की पिशाच भाषायें ), पृशियाटिक सोसाइटी के मौनोप्राफ़ (निबन्ध) जि॰ म, तंडन १६०६; भा॰ मा॰ प॰, जि॰ १, १, श्र॰ १० तथा जि॰ द. २ की भूमिका; तथा जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि॰ ६६ पृ० ४६ श्रादि । कानी-दि होम त्रॉव पैशाची (पैशाची का श्रमिजन), बाइटिशिपट हर ड्यूशन मौर्गनलािडशन गेस्सलशाषट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) जि॰ ६४, पु॰ ६४-११८। कोनी इस मत में हार्नजी के श्रनुपायी हैं श्रीर ग्रियसँन पिशक के। पिशक का सत उन के श्रामिटक डर प्राकृत स्त्राश्न (प्राकृत भाषात्रों का व्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध प्रनथ में, तथा हार्नजी का उन के प्रन्थ कम्पैरेटिन ग्रामर श्रॉन दि गौडियन लैंग्वेजेज निद स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टर्न हिन्दी (गौडीय भाषाओं, विशेषतः पूरवी हिन्दी, का तुलनापरक न्याकरण) नामक प्रनथ में मिलेगा । १दे० नीचे ६ १०४। २दे० नीचे ६ २००। <sup>३</sup>दे० नीचे ६ १०४ ग्र।

रहा कि वह आर्यावर्ती भाषा है या नादी। सन् १८९० ई० तक आधुनिक नैरुको का रुमान उसे आर्यावर्ती मानने का या, किन्तु उच के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है। एक गृल्वा बोली युहद्गा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दू कुश के दिक्त भी उत्तर आई है, और चितराल और दोरा के वीच छुद खो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की दरद-जातीय खोनार बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की संख्या अन्दालन ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानो और गृल्वामां वियो की ठीक सख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दालन १०-१२ लाख होगी।

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले भी हैं। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं जो अपर्य जाति से एकदम मिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो तुर्क-हूण आये उन के वशजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब आर्य भाषाये अपना चुके हैं।

## § १६. आर्यावर्त्ती शाखा

श्रायांवत्तां शाखा वहुत फैलां हुई है। श्राजकल के निरुक्तिशाखीं उसे तीन उपशाखाओं में वांटते हैं—भीतरी, विचली श्रीर वाहरी। भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं—केन्द्रवर्ग और पहाड़ी वर्ग। केन्द्रवर्ग का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महस्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। पछाँही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच वोलियाँ हैं—कनौजी, बुन्देली, ब्रजमाखा, खड़ी वोली श्रोर वागरू। इन सव का भी केन्द्र ब्रजमाखा है। और खड़ी वोली, जिस के श्राधार पर राष्ट्र-माधा हिन्दी वनी है, पछाँही हिन्दी का पंजावी में दलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक श्रीर शास्त्रीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत भी पछाँही-हिन्दी-स्नेत्र की वोलियाँ थीं।

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमएडल कह कर उस के चारों तरफ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बॅटवारा किया है। वह बॅटवारा भौगोलिक श्रौर व्यावहारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशास्त्रीय बॅटवारा उस से कुछ बदलता है। उस के ऋनुसार केन्द्र-वर्ग में पर्छांही हिन्दी के श्रितिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी श्रीर गुजराती ये तीन मुख्य भाषाये श्राती हैं। पंजाबी केवल पूरव पंजाब की। राजस्थानी ख्रौर गुजराती के बीच भीली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अड़ है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली श्रौर खानदेशी भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी श्रौर गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले एक ही भाषा थीं। मारवाङ ख्रौर गुजरात के इतिहास में भी परस्पर बडा सम्बन्ध रहा है।

उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दिक्लनपिच्छम आधुनिक अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना के दोनों श्रोर हिमालय के चरणो तक चला गया है, श्रीर वहीं से हिमालय की उपत्यका के श्रन्दर श्रन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग ऋपनी गूजरी बोली, जो मेवाती श्रौर जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। स्वात श्रौर कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-भैंस चराते वे गूजर ग्रौर जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड १ कहलाते हैं।

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास मे गूजर या गुर्जर एक प्रसिद्ध

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हिन्दकी में श्राजड़ी ।

जाति रही है। वे कीन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर वड़ा विवाद है। किन्तु वर्त्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपिच्छिम ज़रूर फैले हैं।

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में पूरवी पहाड़ी अर्थात् नेपाल की पर्वतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, मध्य पहाड़ी अर्थात् कुमाँउनी और गढ़वाली, तथा पिन्छम पहाड़ी अर्थात् कुमाँउनी और गढ़वाली, तथा पिन्छम पहाड़ी अर्थात् जीनसार से चम्वा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है—अर्थात् कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक वड़ा अश है। और ये खस खख, या खिसवा लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों को दरद रंगत का मूल कारख वहीं प्रतीत होते हैं।

भीतरी उपशाखा के पूरव, दिन्खन श्रीर उत्तरपिन्छम बाहरी उपशाखा की भाषाये हैं। पिन्छम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है। गुजरात श्रीर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पिन्छम-खरड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में श्रीर सिन्ध उत्तरपिन्छम वर्ग में हैं।

पूरव तरफ भीतरी श्रीर वाहरी उपशाखा के वीच एक विजली या मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग श्रीर एक ही भाषा है—
पूरवी हिन्दी, जिस में श्रवधी, वधेली श्रीर छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं।
श्रवधी श्रीर वधेली वास्तव में एक ही वोली है, केवल स्थान-मेद से
उस के दो नाम हो गये हैं। प्राचीन श्रधमागधी प्राकृत जिस में जैनों
का सब पवित्र वाह्मय है इसी विचली भाषा की पूर्वज थी।

वाहरी उपशाखा में तीन वर्ग है—पूरवी, दक्खिनी श्रीर उत्तर-पच्छिमी। पूरवी वर्ग की भाषायें विहारी, उहिया, वॅगला श्रीर श्रास- मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं। दिक्खनी वर्ग मे मराठी श्रौर सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रहीं हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पिन्छिमी अन्तर्वेद—अर्थात् उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली के चेत्र—की भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्यावर्च का प्रमुख देश था। उत्तरपिन्छिमी वर्ग में सित्धी और हिन्दकी बोलियाँ है। उन का पूर्वज बाचड अपभ श था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है।

तमाम श्रायीवर्ती भाषायें बोलने वालों की सख्या सन् १९२१ में श्रन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख थी। यदि उस में हम दरदी श्रीर मादीभाषियों का पूर्वोक्त श्रन्दाज़ मिला दे तो तमाम श्रार्थ-माषियों की सख्या २४ हे करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है।

## § १७. त्रार्य नस्ल का मूल त्राभिजन त्रीर भारतवर्ष में त्राने का रास्ता

श्रार्य लोगों का श्रादिम घर, जहाँ श्राधुनिक श्रार्यावर्ता, दरदी, मादी श्रोर पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूर्वज इकट्टे रहते थे, कहाँ था १ उस घर में वे कब तक श्रोर किस दशा में साथ रहे १ फिर कैसे ख्रलग हुए १ श्रोर किन दशाश्रों में, कैसे तथा किन रास्तों से श्रपने विद्यमान घरों में पहुँचे १ विशेष कर श्रार्यावर्त्त की सब से शुद्ध श्रौर केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मैदान के मध्य मे कैसे श्रा पहुँची १ इन

<sup>ै</sup>ब्रिटिश श्रीर रियासती 'भारतवर्ष' में २२, ६४, ६०, ४४४ तथा सिंहल के सिंहली-भाषी ३०, १६, १५६। नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं हैं, उन का पौने वीस लाख श्रन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है। नेपाल की कुल श्राबादी ४२ लाख कही जाती है।

प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समझने में हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है नो कि रूपरेखा में अपनाया गया है। वह मत एक श्रंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गौरा श्रंश के ऋलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि ईसवी सन् से लगभग ३००० (पार्जीटर के अनुसार २२०० ) वरस पहले ऋार्य लोगों ने इलावृत्त ऋर्थात् मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ्वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्वेद मे प्रदेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय से पन्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड, अथवा पामीर से सीघे दक्खिन, कपिश-कश्मीर की स्रोर चली गई-वही दरद स्रीर खस लोगो के पूर्वज धेर। जो श्रार्य अन्तर्वेद मे श्राये वे अपने को ऐळ कहते थे। उन से पहले भी भारतवष में मानव वश के ऋार्य<sup>3</sup> ऋा चुके थे। ऐळ ऋार्य जल्द चारों तरफ वढ़ने लगे, ऋौर ऋाधुनिक ऋार्यावर्त्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। क्रन्तर्वेद मे उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुस्त बाद उन की एक शाखा गन्धार देश ऋर्थात् पत्तरपन्छिमी पंजाव से पन्छिम श्रीर उत्तर तरफ हिन्दुकुश श्रीर उस के पार के प्रदेशों में चली गई ।

इस नाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि ऋार्यावर्त्त की शुद्धतम ऋौर केन्द्रिक भाषा उत्तरपिन्छ्रिम न रह कर ऋन्तर्नेद में कैसे चली ऋाई, ऋौर मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ कैसे फैल गईं, दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोध-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>प्रा० स्र४, पृ० १८२-१८३ । दे० नीचे §६६ तथा 🕾 ११ ।

<sup>े</sup>यह दरहों विषयक श्रंश पार्जीटर का नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यही सुरय मडमेद है, दे ० नीचे छ ६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>दे० नीचे §३३, तथा क्षक्ष४, १२ |

जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह। उत्तरपन्छिम से श्रार्थी का भारत मे प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में वड़ी विचित्र और पेचीदा कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती है।

## § १८. भारतवर्ष की गौरा भाषायें और नस्लें— शाबर और किरात

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीं जे पर पहुँचते हैं कि भूटान श्रीर श्रासामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई श्रार्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों ऋर्थीत् श्रान्ध्र, कर्जाटक, केरल, तामिलनाड श्रीर श्राधे सिंहल मे सम्य द्राविड भाषाये हैं, बाकी समूचे भारत में ऋार्य भाषाये। ऋान्छ, उड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान श्रीर महाराष्ट्र के सीमान्तो के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की सीमा पार कलात मे कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे ऋपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सम्य भाषात्रों का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा श्रासाम के सीमान्त पर कुछ श्रौर गौगा बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालो में से बहुतों का ऋभी तक सम्यता से विशेष सम्पर्क नहीं हुन्रा है। उन की कुल सख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर है, और उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वश के है, तथा बाकी तिब्बतवर्मी या किरात परिवार के। श्राग्नेय वंश की मुख्यतः मुगड या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, श्रीर वह भी सब मुख्यत: भाइखएड में, जहाँ अब द्राविड श्रोराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। तिब्बतबर्मी या किरात वश केवल हिमालय के उपरले हाशिये में तथा मुख्यतः उत्तरपूरवी श्रीर पूरवी सीमान्त पर है। उन दोनों वशों की हम अलग अलग विवेचना करेंगे।

## § १६. श्राग्नेय वंश श्रौर उस की मुएड या शावर शाला

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड और मुख्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट में कोई मेद नहीं कर पाते, किन्तु साषाविज्ञानियों (निवक्ति-शास्त्रियों) का कहना है कि द्राविडो और मुंडों की माषायें एक दूसरे से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं।

मुग्ड या शावर जाति जिस वड़े वंश की शाखा है, नैरुक्तों ने उस का नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सम्य जगत् के आग्नेय (दिक्खनपूरव) कोग्र मे पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय मे सतलजन्तट के कनीर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो वड़े स्कन्ध हैं—आग्नेयदेशी (Austro-Asiatic) तथा आग्नेयदीपी (Austronesian)। आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शालाय हैं—सुवर्गद्वीपी या मलायुद्वीपी (Indonesian), प्र्वा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वीपी (Polynesian)। साथ के नक्शे से उन की स्थित प्रकट होगी।

सुमात्रा जावा आदि द्वीपपुक्ष के आजकल युरोपी भाषाओं में कई । नाम हैं, जिन में से एक 'मलय' द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की सुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत का नाम है, और उस का मूल तामिल मले हैं । 'मलय' प्रायद्वीप और द्वीपावली

<sup>े</sup>मलय श्राकिंपेलगो, मलैसिया, इंडियन श्राकिंपेलगो, ईस्ट इंडीज़, इंडोनीसिया, इंसुलिंड ( जर्मन शब्द ) ।

<sup>ै</sup>दे० ऊपर § ४ I

के 'मलय' लोग अपने देश को ताना मलायु. श्रौर अपनी जाति को श्रोराग मलायु. कहते हैं। श्रंग्रेज़ी मलय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायु को मलायु हीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत मे उस के मुख्य श्रंशों को सुवर्ण-द्वीप श्रीर यवद्वीप भी कहते थे-यवद्वीप मे न केवल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल होता था । मलायु द्वीपों में स्रोराग मलायु के श्रितिरिक्त उन से मिलती जुलती श्रीर जातियाँ भी हैं, श्रीर उन सब को मिला कर इम मलायुद्दीपी या सुवर्णद्दीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुख्त, मलायु-प्राय-द्वीप के सेमाग. उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष मे केवल सिंहल मे १३% हज़ार मलाय रहते हैं।

मलायु लोग अपने से पूरबी दीपों के निवासियों को पुना पुना या पपूवा कहते हैं जिसका अर्थ है गुच्छेदार केशों वाले । उन लोगों के केश नीयो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार ख्रीर रंग एकदम काला होता है. जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात् काल-द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूरा द्वीप कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरव है।

त्र्याग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषाये ऋब उन देशों के विशेष विशेष श्रंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं— एक मोन-रूमेर, दूसरी मुंड या शावर। मोन-रूमेर के चार वर्ग हैं---(१) मोन ख्मेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, श्रीर (४) नक्कवारी । इन में से मोन-स्मेर मुख्य हैं। मोन या तलैंग एक मंजी हुई वाड्मय-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे §३७६।

समस माधा है जो श्रव वर्मा के तट पर पगू, थतोन श्रौर एम्हर्स्ट ज़िलों में पाई जाती है। खमेर कम्बुज देश के मुख्य निवासी खमेर लोगों की माधा है। उस में भी श्रच्छा वाड्मय है। मोन श्रौर खमेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग श्रौर वा उत्तर वर्मा की जंगली वोलियाँ हैं। नक्कवारा (निकोवार) द्वीप की वोली है, जो मोन श्रौर मुख्ड वोलियों के वीच कड़ी है। खासी वोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, श्रौर वे श्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में वोली जाती हैं। भारतवर्ध के लेत्र में मोन-खमेर शाखा की केवल खासी वोलियाँ, श्रौर यदि नक्कवार को भारत में गिनना हो तो नक्कवारी है। खासी वोलियाँ वोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, श्रौर नक्कवारी दे खासी वोलियाँ वोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, श्रौर नक्कवारी दे हजार पिछली गयाना में ये। मोन-खमेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ध के इतिहास में हमें वहुत वास्ता पड़ेगा । नक्कवार के उत्तर श्रद्धमान द्वीप हैं; जहाँ के लोग श्रभी तक वहुत ही श्रसम्य दशा में हैं, श्रौर जिन की वोली भी एक पहेली है। बुक्शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वश से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता।

मुगड या शावर शाखा की वोलियों विन्ध्यनेखला या उस के पड़ोस में विद्यमान हैं। उन में से मुख्य विहार में छोटा नागपुर तथा सन्याल-पराने (विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर) की खेरवारी वोली है, जिस के सन्ताली, मुग्डारी, हो, भूमिज, कोरवा त्रादि रूप हैं। खेरवारी के कुल वोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन मे सन्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के ६% लाख और हो के ३'८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्याल-पराना में सन्थाल लोग छोटा नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० मे ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दिन्खनपूरव के इस कम्बुज को उत्तरपिन्छम के कम्बोज के साथ न गड़बड़ाना चाहिए। कम्बुज नाम श्रव तक प्रचितत है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे **§१३६ऋ, १०६** म्रादि ।

श्राये हैं। मुख्डारी बोलने वाले मुख्डा लोग श्रोराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। क्र्रक् नाम की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १.२ लाख हैं, विन्ध्यमेखला के पिन्छिमी छोर पर मालवा (राजस्थान) श्रोर चेदि की सीमाश्रों पर, पचमढ़ी के पिन्छिम बेत्ल जिले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। श्रम्य सब मुख्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दिन्खन में हैं। खड़िया (१३ लाख) राँची में श्रीर जुश्राग (१० हज़ार) उड़ीसा की केंद्रकर श्रोर ढेकानाल रियासतों में है, दोनों मरने के करीव हैं श्रोर श्रार्य भाषाश्रों में जुत हो रही हैं। जुश्राग या पतुश्रा लोग मुड लोगों में भी सब से श्रसम्य दशा में हैं। उन की खियाँ श्रमी तक बदन के श्रागे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नंगी जड़लों में फिरती हैं। शबर (१७ लाख) श्रोर गदवा (३३ हज़ार) नाम की जातियाँ श्रीर बोलियाँ उड़ीसा श्रोर श्रान्ध्र की सीमा पर हैं।

मुंड नाम हमारे संस्कृत वाड्मय मे पुराना चला आता है , और आज तक हम मुराडारी बोलने वाले मुराडा लोगो को अपने लिए वही नाम वर्तता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैक्को की शब्दावली में उसी मुराड शब्द को मुराडा रूप में समूची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल सस्कृत रूप मुराड ही रक्खेंगे, मुराडा कहने की ज़रूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन आरातवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह मुराड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रस्तुत उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वा० पु० ३, ४४, १२३, म० मा० ६, ४६, ६ । <sup>2</sup>दे० नीचे **६** ७४ ।

वर्ता जाता या । इसी कारण त्राष्ट्रिनिक भारतीय भाषात्रों में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में वर्तने के लिए शवर का तिद्धत श.वर त्राधिक सुवोध त्यष्टार्थक दीख पड़ता है। उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों को कोल कह कर भी याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी ( श्रंग्रेज़ी—कोलरियन ) भी लिखने लगे थे। वह एक निर्यक, भ्रान्त त्रीर लगव शब्द है।

मुख्ड या शावर वोलियाँ वोलने वालों की कुछ संख्या सन् १९२१ मे ३९ ७३ लाख थी, उन मे खासी, सिंहल के मलायुत्रों त्रीर नकः-वारियों की सख्या जोड़ देने से कुल त्राग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है।

यह एक वड़े मार्के की वात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्वा से श्रतमोड़ा तक की पहाड़ी बोत्तियों मे, जिन का हम श्रमी उल्लेख करेंगे,

<sup>े</sup>दूसरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी सोलमाय के भूगोल में मर्गवान की खाड़ो से मलका की समुद्रसन्ध (जल शीवा) तक के समुद्र को सिनस् सविरिक्ष् कहा है। उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन या तलेंग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूर्वी तट पर तेलंग्य प्रान्त और शबरी नदी है। इस प्रकार, पूर्वी भारत के आग्नेयदेशी शबरों और सुवर्णभूमि के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि उन की सगोत्रता ज्ञात थी, प्रस्थुत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध को दोनों शाखाओं—सुचड और मोन-खोर—के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता था। अनेक शावर जातियों की सगोत्रता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रखन लाइन ऑव कीन्केस्ट तथा मारत भूमि परिशिष्ट १ (४) में भी की है। देखों नीचेळ २ प्रा।

मुगड या शावर भाषात्रों का तलछुट स्पष्ट श्रौर निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन बोलियों में सब से ऋधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। श्रार्य श्रीर द्राविड भाषात्रों पर भी शावर प्रभाव हुन्ना है, विशेष कर बिहारी हिन्दी श्रीर तेलुगु मे उस की फालक प्रतीत होती है।

**ब्राग्नेय** जातियों की स्थिति ब्राज भारतवर्ष में श्रीर परले हिन्द में भी भले ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। समूची सुवर्षाभूमि श्रीर सुवर्षाद्वीपों मे पहले वे ही फैले हुए थे: बरमी, स्यामी श्रीर श्रानामी लोगों के पूर्वज उस समय श्रीर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। इन्हीं ऋाग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने श्रपने उपनिवेश स्थापित करा श्रौर श्रपनी सम्यता श्रौर सस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाङ्मय पर भारतवर्ष की वह छाप ग्राज तक लगी है।

#### ६ २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश

हिमालय के उत्तरी हाशिये श्रीर पूरवी छोर मे तथा उस के साथ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश में श्रनेक छोटे छोटे गिरोहों श्रीर जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, श्रीर वे सब एक **और वड़े वंश की हैं। उस वश, अथवा ठीक ठीक कहें** तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल स्त्राजकल तिब्बत स्त्रीर बर्मा में है।

तिब्बत १ शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती ऋपने देश को

१ तिन्वत शब्द सस्कृत त्रिविष्टप से बना हो सकता है, कोशों मे त्रिविष्टप का भ्रर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत के ऋर्य में जान पहता है। बावर-पोथी के विषय में दे० नीचे प्र०१६ का ग्र० नि०--- प्र० नह७ ।

पोत्युल कहते हैं। वे लिखते पोत पर वोलते वोद हैं; युल माने देश। संस्कृत मोह, कश्मीरी बुद्रन, कुमाऊँ श्रीर नेपाल का मोट, तथा पूरवी हिमालय का मुटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी ऋव ऋपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का तिव्वती के साथ मिश्रग्र हो चुका है। उन लोगों का घर भारत वन चुका है, पर उन का तिव्वत से सम्बन्ध भी वना हुआ है। नमने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी मे व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी बस्तियों-मीलम, दार्मा आदि-में ठहर कर अलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों मे श्रीर भी नीचे चले खाते हैं; फिर वसन्त मे ख्रपने गाँवों में लौट कर खेती काटते श्रीर दूसरे साल फिर तिव्वत की रवाना होते हैं। प्रायः उन . म प्रत्येक का एक तिव्वती श्रौर एक भारतीय नाम होता है। श्रपनी भोटिया वोली के ब्रितिरिक्त वे उस से मिलती ज़लती ब्रसल तिव्वत की तिव्वती, कुमाऊँ की पहाड़ी, श्रौर कोई तो हिन्दी भी वोल सकते हैं। मोटियों के उत्तर तरफ डरी-खोर्सम मे जो श्रमल तिव्वती रहते हैं, उन्हे हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हिए।या कहते हैं। हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मोट में अब असल तिब्बत नहीं आता. इस लिए उसे तिब्बत कहना ही ठीक होगा। वर्मा का श्रमल रूप म्यम्म है।

तिव्वत श्रीर म्यम्म-देश (वर्मा) के लोग एक ही नस्त के हैं, श्रीर उसे जनविज्ञान श्रीर भाषाविज्ञान के विद्वान तिव्वत-वर्मी कहते हैं। तिव्वत-वर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का श्राधा हिस्सा है; उस समूचे वश का नाम है तिव्वत-चीनी। वह वंश श्राज समूचे चीन, तिव्वत श्रीर हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही वड़े स्कन्ध हैं— एक तिव्वत-वर्मी जो श्राज तिव्वत श्रीर वर्मा में है, तथा दूसरा स्यामचीनों जो श्राज स्थाम श्रीर चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर

होत्राडहो श्रौर याङचेक्याङ के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखाये पिन्छम ऋौर दिक्खन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन ऋौर तिब्बत में जो शाखाये श्राती रहीं, वे सब पहले उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से मेकोड, साल्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश मे आईं। वहाँ मानो उन का एक अक्षय कुणड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब वह या तो उन निदयों के प्रवाह के साथ दिक्खन ग्रथवा च्डपो (ब्रह्मपुत्र) की दून के साथ पिन्छम वह जाती रही। उस कुएड के श्रर्थात् दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश-सुरमा काँठा से श्रासाम तक-इस प्रकार उन बाढ़ों मे प्रायः हूबते रहे, श्रीर चाहपो दृन के दक्खिन न्त्रीर पन्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ श्रश टपकता रहा। इस प्रकार तिब्बत वर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा: किन्तु स्याम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे पूरवी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत वाढ़ एक श्राध बार भारतवर्ष मे श्रा गई।

#### ६ २१. स्याम-चीनी स्कन्ध

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं-चैनिक (Sınıtıc) ग्रौर तई। चैनिक वर्ग जीन मे है; स्यामी लोग अपने को थई या तई कहते है। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायद्वीप मे इस समय तई या शान नस्ल के लोग सख्या मे सब से अधिक हैं, तथा सव से अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्त तक अब उन का चेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत ज़माने तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरवी धारा) के काँठे मे- उसी पूर्वोक्त कुराड मे--- इके रहे । वहाँ से उन्हों ने बहुत अर्वाचीन काल-१४ वीं शताब्दी ई०-में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया। करीव उसी समय-१२२८ ई० में - उन का एक गिरोह, श्रहोम-नामक

ब्रह्मपुत्र के काँठे मे आया। उन्हीं के कारण वह काँठा आसाम, तथा मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा, वरमा के शान के नाम मे भी वही मूल शब्द है। अहोम लोग १७ वी शताब्दी ई० मे पूरी तरह हिन्दू हो गये, उन की भाषा भी अब आसिमयाँ है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामो—कूकन, वस्त्रा आदि—मे पुराने वंश की स्मृति वची हुई है। अहोम बोली के अतिरिक्त आसाम के पूरवी छोर और वरमा के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों मे से अन्दाज़न ५००० आसाम को सीमा मे पड़ते हैं। वह भी तई वर्ग को बोली है और १८वीं शताब्दी ई० मे वहाँ पहुँची है।

सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पडता है। इस लिए इस प्रसग में यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्राद्वीप में आये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेरें लोगों के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही यी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तव तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था।

## § २२. तिब्बत-वर्मी या किरात स्कन्ध

तिन्वतवमीं स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की तीन शाखाये अभी तक मालूम हुई हैं।—(१) तिव्वत-हिमालयी, (२) आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-वर्मी या लौहित्य। तिव्वत-हिमालयी शाखा मे तिव्वत की मुख्य भाषाये और वोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया वोलियाँ गिनी जाती हैं। लौहित्य या आसाम-वर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में वर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-वर्मी-सीमान्त की कई छोटी छोटी वोलियाँ शामिल हैं। आसाम-वर्मी हो आसाम-वर्मी हो की हो वोलियाँ शामिल हैं। आसामोत्तरक शाखा दोनों के वीच

त्र्रासामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना त्रौर नाम त्र्रभी त्र्रारज़ी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखात्रों मे नहीं समातीं. किन्तु वे सब मिल कर स्वय एक शाखा है कि नहीं इस की छानबीन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है।

तिब्बत-हिमालयी शाखा मे फिर तीन वर्ग हैं-एक तो तिब्बती या भोटिया जिस मे तिब्बत की मजी-सॅबरी वाङ्मय-सम्पन्न माषा श्रौर बोलियाँ सम्मिलित हैं, श्रौर बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के हैं जिन की बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है।

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-संवारा श्रीर उस में सम्चे बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया? । तिब्बती भाषा मे अब अच्छा वाड्मय है, श्रीर वह है मुख्यतः भारत से गया हुस्रा। उस भाषा की कई गौरा बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवर्गों मे बाँटा जाता है। एक पन्छिमी, जिस मे बाहितस्तान या बोलौर की बाट्ती ऋौर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा बोलौर तथा लदाख का पिन्छमी श्रश पहले दरद-देश मे सम्मिलित था, और वहाँ की मोटिया-भाषी जनती का बहुत सा त्रश वास्तव मे दरद है। बाह्तीपुरिक स्त्रीर लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी श्रश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरवी है, जिस में भूटान की बोली व्होखा, सिकिम की दाञ्ञोङ्का, नेपाल की शर्पा त्रौर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को हमने भारतीय सीमा मे गिना है , पर नेपाल श्रीर भूटान की सख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाल नहीं हो सकता।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे, परिशिष्ट इ ४। <sup>२</sup>दे० ऊपर §४ श्र ।

इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते हैं; उन्हें वहाँ से त्राये बहुत ज़माना नहीं हुत्रा। किन्तु हिमालय की मोटाशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले वहत पुराने समय से. तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। वे नहीं जानते कि उन का तिव्वत से कोई सम्बन्ध है भी: वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई नक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिव्यतवर्मी, बल्कि अतिव्यतचीनी. हैं: श्रीर ठीक उन्हीं लक्षणों मे उन की मुगड या शाबर भाषात्रों से पूरी **श्रनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक** वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनामों ़ को साथ जोड़ना है, जो कि मुगढ़ भाषात्रों का मुख्य चिह्न है, उन्हे सर्वनामाख्यातिक (Pronominalised) कहते हैं। दूसरा वर्ग श्रसर्वनामाख्यातिक (Non-Pronominalised) का जिन में वैसी वात नहीं होती । इम पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग श्रीर दूसरे को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं।

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं—एक पूरवी या किराँत, दूसरा पिन्छमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग । नेपाल का सब से पूरवी भाग— सिकौशिकी प्रदेश—किराँत (किरात) देश भी कहलाता है; वहाँ की वोलियाँ पूरवी उपवर्ग की हैं। पिन्छमी उपवर्ग में मुख्य कनौर की कनौरी या कनावरी वोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ, और कुमाऊँ के भोट प्रदेश को दार्मिया और अन्य चुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार हैं, तथा समूचे पिन्छमी उपवर्ग को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे।

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम श्रौर भूटान की हैं।

गोरखे लोग श्रसल में मेवाड़ी राजपूत हैं, श्रौर मुसलमानी ज़माने में माग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, श्रौर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है। ठेठ नेपाल से पिन्छम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुष्क श्रादि लोग हैं। सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हे गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर श्रस्वन्नामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी वाङ्मय-सम्पन्न माणा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर श्रार्थावर्ता प्रभाव भी ख़्व पड़ा है। ध्यान रहे कि नेवारी श्रादि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान की मुख्य जनता हैं। श्रव तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी ज्यापार-धन्धा सब नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक श्रौर शासक हैं। तो भी गोरखाला भाषा को श्रव सब नेवार समस्ते श्रौर श्रधिकाश बोलते भी हैं, यद्यपि नेवार स्त्रियाँ श्रमी तक दुभाषिया नहीं बनीं।

श्रासामोत्तरक शाखा में उन्हीं श्रासामोत्तर जातियों की बोलियाँ सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है ।

लौहित्य या श्रासामवर्मी शाखा की भाषाये श्रौर बोलियाँ सात वर्गों मे बॉटी गई हैं। उन में से मुख्य वर्मा या म्यम्म वर्ग है जिस में म्यम्म (वर्मी) भाषा श्रौर उस की बोलियाँ—श्रराकानी, दावें श्र श्रादि—हैं जिन के सब मिला कर वोलंन वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं। उन के श्रितिरिक्त सक वर्ग श्रौर कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब वर्मी में ही हैं। लोलों वर्ग चीन के शुइनान प्रान्त में है। बाकी तीन वर्गों मे से कूकी-चिन वर्ग भारत श्रौर वर्मी के सीमान्त पर पड़ता है, श्रौर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के श्रन्दर।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>जपर § ४ इ (४)। <sup>2</sup>दाने को श्रंमे ज़ी में विगाद कर Tavoy जिखते हैं।

वाड़ा या वोडो लोग आसाम की अनार्य-भाषी जनता में सब से मुख्य हैं। कोच उन्हीं का एक फिरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के पच्छिम तक होता था। किन्तु ग्रब उन का कोच-बिहार या कूच-विहार प्रदेश वॅगला-माषी है। उस में ऋौर उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा ऋौर काम-हर ज़िलों की जनता में भ्रव १० की सदी संख्या वाड़ा-भाषियों की है, गारो पर्वत पूरी तरह उन के दखल मे है। ब्रह्मपुत्र के दक्खिन नौगाँव ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिक-रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा ग्रौर चटगाँव की पहाड़ियों मे, नहीं चटगाँउनी लोग उन्हें मूंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की धीमा के मधुपुर जंगलों मे उन की वस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगो-लिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग मे मिर्णुपुर ऋौर नागा पर्वतों के पिन्छम सुरमा काँठे में स्त्रौर खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पिच्छमी स्त्रासाम में वाड़ा जाति की सत्ता थी। वॅगला भाषा त्रिपुरा श्रौर गारो के वाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे मे एक फाने की तरह घॅस गई है, उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे मे वगला श्रौर श्रासमिया जा घुसी है। प्रायः सभी बाड़ा लोग श्रव दुभाषिये हैं, कोच लोग तो पूरी तरह बॅगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलो के वाड़ा-भाषी छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचिबहार के वड़े कोच भी मूलत: बाड़ा हैं, अन्यथा वे पूरी तरह श्रार्य-भाषी हैं। बाड़ा-भाषियों की कुल सख्या श्रव ७ लाख १५ हजार है।

नागा बोलियों श्रीर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों तक अर्थात् नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग रे॰ छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल रे लाख २९ हज़ार हैं। पूरवी सीमात के नागा तो अभी विलकुल असम्य दशा में हैं, और नंगे घूमते हैं।

क्ती-चिन वर्ग श्राधा भारत में श्रीर श्राधा वरमा में पड़ता है।

कछार, त्रिपुरा ख्रीर चटगाँव के पूरव की पहाड़ियों को बंगाली श्रीर श्रासिया लोग कुकी कहते हैं। उधर बरमी लोग श्रपने इन सीमान्त निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो उपवर्गों में बाँटा जाता है-एक मेईथेई; दूसरा चिन । मेईथेई भाषा मिण्पुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार। लुरोई श्रीर चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सीमा के अनुसार यदि लुरोई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख ९६ इज़ार है।

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषाये बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख ५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकाश आसाम में है। उन के मुकाबले में ऋार्य ऋासमिया-माषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ इज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अइ न मिलने से तिब्बतबर्मी-माषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा अन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। श्रीर उन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्क्रत भाषा भी सम्मिलित है जिस पर त्रार्यावर्ती संस्कृत, पालि श्रीर प्राकृत भाषात्रों की पूरी पूरी छाप लग चुकी है।

तिन्बतीवर्मी शब्द आधुनिक नैरुकों और जनविज्ञानियों का है। उस शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्मी नस्ल का प्राचीन श्रादिम घर तिब्बत श्रीर वर्मा में ही रहा हो। श्रसल बात यह है कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में तिन्वतबर्मी शन्द का प्रयोग करना बहुत ऋसुविधाजनक है। किन्तु बरमा का उत्तरी श्रौर भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा सकता है। इसारे प्राचीन प्रन्थों में स्पष्ट श्रीर

निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरवी सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का पूरवी श्रंश तो अब मी किरात-देश कहताता ही है; कूचिवहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द सफ्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरवी सीमान्त के सभी अनायभाषियों के लिए हैं। सथ ही वह हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए मी प्रयुक्त होता था?। इसी लिए तिब्बतवमीं की अपेक्षा किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को चीन किरात वंश कहना अधिक उचित होगा।

# § २३. भारतीय वर्णमाला श्रौर वाङ्मय

भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी जाती हैं, उस भ्रोर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिशाम पर पहुँचते हैं।

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के पिन्छिमोत्तर झाँचल पर झरबी लिपि झा गई है। हिन्दी को झरबी लिपि में भी लिखा जाता है झौर तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी और उर्दू झलग झलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उर्दू शैली ही चलती हो या

वा॰ पु॰ ४४, =२।

पूर्वे किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः .....

वि० पु० २, ३, ८।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दीपो ह्युपनिविष्टोऽयं स्लेच्छैरन्तेषु नित्यशः । पूर्वे किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवनः स्पृताः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रघुतश ४, ७६, देव मारतमूमि, परिशिष्ठ १ (२-१), तथा रघुन लाइन त्रॉन कौन्क्वेस्ट ।

किसी में केवल हिन्दी। हिन्दी के श्रतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी श्ररबी लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखावरें क्रमशः नागरी-सिन्धी श्रीर श्ररबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्ती अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। गुल्वा बोलियाँ लिखित भाषाये नहीं हैं, श्रीर उसी प्रकार काफ़िरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की बाहुई । हिन्दकी की भी प्राय: वही हालत है।

हिन्दी की सभी बोलियां--राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ो, पूरबी श्रौर विहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के किसी विकृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही। बोलियों को ऋलग रख कर हम परिष्कृत भाषात्रों पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी श्रीर पर्वतिया (गोरखाली) इन तीन भापात्रों की लिपि हूबहू एक है--वही नागरी। इस के ऋलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत सम्चे जगत् में संस्कृत प्रायः नागरी श्रक्षरों मे ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का चेत्र हिन्दी-चेत्र से बहुत ऋधिक विस्तृत है।

पूरव तरफ बंगला श्रौर श्रासमिया दोनों एक ही लिपि मे लिखी जाती हैं, जिसे बगला कहते हैं। उड़िया की अपनी अलग लिपि है, जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है: ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता या तब सिर की सीधी रेखा पत्ते की धारी के वराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही वेढन श्रीर वोमाल दीखती तथा प्रत्येक श्रक्षर के श्रसल रूप को छिपा देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने से उड़िया वर्णों का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पिछुम की भाषात्रों मे से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती की गुजराती लिपि श्रमन में कैथी नागरी हैं, उस का श्रीर नागरी का श्रन्तर विलकुल नाम-मात्र

का है; नागरी वर्णों की सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन जाते हैं। उत्तर पश्छिम तरफ, कश्ममीरी की श्रपनी लिपि शारदा है; उसी के श्राधार पर सिक्ख गुरु श्रंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं।

दिन्खनी भाषात्रों में से तेलुगु श्रोर कनडी की श्रलग श्रलग लिपियाँ हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सहशता है जैसी नागरी श्रोर गुजराती में। इसी प्रकार तामिल श्रोर मलयालम की लिपियों में परस्पर गहेरी समानता है। सिंहली लिपि में न केवल श्राधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि माषा की भी पुस्तके छुपती हैं, जिस प्रकार सस्कृत की नागरी में। पालि के ग्रंथ वर्मा की बमीं श्रोर स्याम की स्यामी लिपि में भी छुपते हैं।

मारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करे तो एक बड़ें महत्व की बात सामने श्राती है। हमारे बहुत से पाठक वगला, गुजराती या गुरसुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी श्रीर हन लिपियों की श्रक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन श्रक्षरों के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी; बंगला, गुजराती श्रीर शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल मलयालम श्रीर सिंहली मे भी है। इतना ही नहीं। मारतवर्ष के बाहर विव्यती, वर्मी, स्थामी, श्रीर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु द्वीपावली की छः पुरानी लिपियों—रेचंग, किंव, लम्मोंग, बत्तक, बुगि श्रीर मकस्सर—की भी वही श्रक्षरमाला है। श्रा श्रा ह ई ...क ख ग श्रादि वर्ण इन सब लिपियों मे एक से हैं, स्वर व्यञ्जन-विभाग, स्वरों का कम, व्यञ्जनों का वर्गी-करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा श्रादि सब कुछ एक ही है। किसी में दो एक उच्चारण श्रिवक हैं तो किसी मे कम जो मेद हैं वे विलक्कल नाम के।

इतिहास से हम जानेंगे कि वह वर्णमाला मूलतः स्रार्यावत्तीं भाषास्रों की थी, स्रोर उन से द्राविड़ और स्रन्य भाषास्रों ने स्रपनाई। भारतवर्ष की लिपियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, वर्णमाला लगभग वह एक ही रही। स्राज वह समूचे भारत, तिब्बत, वर्मा, स्थाम स्रोर कम्बुज की तथा श्रंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के स्रोर मलायु द्वीपावली के बाकी श्रंशों, स्रफगानस्थान स्रोर मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में स्रार्य श्रोर द्राविड़ का भेद कुछ नहीं है; स्रार्य वर्णमाला को द्राविड भाषास्रों ने भी स्रपना लिया है। स्रोर वही वर्णमाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषास्रों ( दिब्बती, नेवारी ), स्थामी भाषा स्रोर स्राग्नेय भाषास्रों ( तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की किव स्रादि ) ने भी स्रपना ली है।

एक और बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे संस्कृत से लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से। संस्कृत और पालि इस प्रकार आर्यावचों भाषाओं की अक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द टकसाले जाते हैं। किन्तु आर्य भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। इस भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के करीब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द बतें जाते हैं। इस अंश में भी आर्य और द्राविड का कुछ मेद नहीं रहा। भारतवर्ष के बाहर वर्मी स्थामी और कम्खुजी भाषायें पालि था संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं

<sup>ं</sup> १दे० नीचे ६६ ७३ ई, १०६, ११०, १८४, तथा अ१४।

र दे दे इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्यावर्ती
भाषा।

करतीं, तया मलायु भाषाओं के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लगभग समूचा वाङ्मय यद्यपि भारतीय वाड्मय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है! मगोल भाषा का पुराना वाङ्मय भी भारतीय वाड्मय का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।

पारिभाषिक शब्दावली से आगे वढ़ कर हम इन सव भाषाओं के साहित्यों और वाड्मयों का मिलान करते हैं तो फिर वही वात पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाड्मय लगभग एक ही है—उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सव एक हैं। और वह वाड्मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लाघ गया है।

## § २४. भारतीय जनता की ग्रुख्य श्रौर गौग नस्लें

जपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः आर्य और द्राविड नस्लों की बनो है, और उस मे थोड़ा सा छीक शावर और किरात (मुग्ड और तिव्वतवर्मी) का है। उस मे कुल ७६ ४ भी सदी आर्य-भाषी, २०६ भी सदी द्राविड-भाषी तथा ३० भी सदी शावर-और किरात-भाषी हैं । जो आर्यभाषी नहीं हैं उन पर भी आयों ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौग तमाम नस्लें इस वर्गीकरण मे आ गईं, केवल मुद्ठी भर अग्रज्ञमानी और बुरुशास्की बचे जो नगरय हैं। उन के सिवा यदि कोइ उस्लेख-

१२४ २४ करोड़ आर्थ, ६'४४ करोड़ द्राविड, '४२ करोड़ आग्तेय, और '४३ करोड़ चीन-किरात।

योग्य अंश बचा तो वह ऋफगानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, श्रौर बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की सख्या भी नगएय रह जाती है। तुर्क या हूण तातारी वंश की एक शाखा है, श्रीर उस वंश का मूल घर अरुताई पर्वत के उस पार इर्तिश और आमूर नदियों के बीच उत्तरपुरबी एशिया में है।

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो सकती। नमूने के तौर पर भील लोग ऋब केन्द्र वर्ग की एक ऋार्य भाषा बोलते हैं, पर उन का रग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से ऋधिक निश्चित दृष्टान्त श्रहोमों का है, जो एक त्रार्थ भाषा-शार्खामया-बोलते हैं, पर जिन का मूल चीनिकरात्। रंगरूप अब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवर्ष मे श्रार्य भाषाये बोलते हैं, उन मे काफी श्रश ऐसा है जो मूलत: श्रायं नहीं हैं, किन्तु जिस ने ख्रार्य भाषाये अपना ली हैं। श्रार्यावर्त्ती वर्णमाला श्रीर वाड्मय की तो समूचे द्राविड भारत ने पूरी तरह श्रपना ही लिया है। किन्तु केवल आर्यों का ही प्रभाव अनार्यों पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्यों ने ही आयों के ससर्ग मे आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब आर्य भाषाओं में, किसी मे थोड़ा किसी मे बहुत, द्राविड तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के द्राविड भाषी लोगों में उन ऋायों के वशज भी शामिल हैं जो द्राविड है प्रदेश मे पहले पहल श्रायीवतीं वर्णमाला, वाड्मय, सम्यता श्रीर संस्कृति ले गये थे, श्रीर जिन के प्रयत से ही द्राविड भाषाये पहले पहल त्तिखी जाने लगीं श्रीर माँजी-सॅवारी गई थीं । बाद मे भी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो त्रार्थं वसते रहे वे प्राय: त्रपनी भाषा छोड़ते रहे। हम देखेंगे कि त्रान्धों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, श्रौर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दे० नीचे 🐒 १०६, १म**१** ।

तामिलों के राजा पर्वाव लोग निश्चय से, शुरू में आर्यभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से काफ़ी ऐसे हैं जो नस्त से मराठे हैं।

तव नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्लों का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसीटी भी सदा सफल नहीं होती । नमृते के लिए ख़होमों के विषय में रंगरूप की कसीटी सफल हुई थी, पर उन्हीं के माईवन्यु कोच लोगों की तरफ हम ध्यान दे तो भाषा की कसीटी की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल वॅगला वोलते हैं, प्रन्युत उन का रग रूप भी लगातार के मिश्रण से वंगालियों का सा हो गया है। नेपाल के गोरखों ख्रौर खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक स्चित करती है; वे ख्रार्यभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताव्दियों के ख्रन्दर ही खसों के रंग-रूप में वहुत कुछ, ख्रौर गोरखों के में भी काफी, परिवर्तन हो गया है। किन्तु वह परिवर्तन भी तो ख्रसल का सुचक है।

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-यन्धन है उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलक्कल गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठींक जात-पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, उस के बाद भी मिश्रण पूरी तरह वन्द नहीं हो गया। शहाबुईान ग्रोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में वाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते हैं। सन् ११७८ ई० में गुजरात के नावालिक राजा मूलराज दूसरे की माता से हार कर ग्रोरी मुस्लिम सेना का वड़ा अंश कैद हो गया था। उन कैदियों की दाढ़ों-मूंळ मूंड्वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया था, और साधारण लिपाहियों को कंजियों, खाँटों, वाबियों और मेड़ों में । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तारीखे-सीरठ ( वर्जेंस ऋत अंग्रेजी अनु० ) पृ० ११२-१३, वेर्ला

बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुन्छ, जात की ऋलग ऋलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह श्रीर व्यायाम के बिना, श्रीर सॅकड़े दायरे में बन्द हो जाने से श्रच्छी से श्रच्छी नस्ल में भी सड़ौंद पैदा हो जाती है, श्रीर जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे त्रान्दर का घुन ही खा जाता है। मारतवर्ष में त्राज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक श्रादि श्रनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में श्रा कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि श्राज उन के नाम-निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक ग्राध यूनानी शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है।

मूल नस्ते त्राज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रग् से सब जगह नई नस्ले तैयार नहीं हो गई ? स्रोर क्या मूल नस्ले भी किसी मिश्रण का परिगाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान का कहना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं। यह कथन तो अतिरंजित है, किन्तु इस ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में रगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है ।

किन्तु त्राज यदि कोई मिश्रित नई नस्ले बन भी गई हैं, तो वे भी

<sup>---</sup>हिस्टरी ऋाँव गुजरात पृ० ३४, तथा बम्बई गजैटियर १८६६, जि० १, भाग १, खंड २ ( कर्नेल वाटसन तथा खां साहेब फज्लुल्लाह जतफ़ु-ल्लाह फ़रीदी कृत गुजरात का मुस्लिम काल का इतिहास) पृ० २२६ पर उद्धृत ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नेरफ़ील्ड का मत रिस्ली की पीपल क्रॉव इिंग्डिया पु० २० पर उद्धत ।

मूल नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, श्रीर उन्हीं के श्राघार पर हैं। इस लिए उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्ष्मण हमें जान लेना चाहिए। रग-रूप की नाप-जोख वैसी सरल नहीं हैं जैसी भाषा की। तो भी जन-विज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौटियाँ वना ली हैं, श्रीर इस नाप-जोख की एक श्रलग विद्या—मानुषमिति (Anthropometry)—वन गई है।

सब से पहलों कसीटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। पजावियों की शिकायत है कि विहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का रग मैला होने लगता है, श्रीर कुलीन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे श्रीर पक्कें कालें के बीच रंगों की इतनी छुँहिं हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुशा सो कहना किन है। तो भी एक कर्मार्रा श्रीर एक हन्शी के रंग मे सफट श्रन्तर दीख पड़ता है, श्रीर रंग की पहचान को विजकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता।

खोपड़ी की लम्नाई चौड़ाई भी एक अच्छी परल है। एक पंजावी या अन्तवेंदिये की अपेक्षा एक वंगाली का िंद देखने से ही चौड़ा दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौड़ाई उस के मुकावले में ७७७ या उस ते कम हो तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घकपाल (dolichocephalic) नमूना कहते हैं, यदि चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल (mesati-cephalic), और यदि अधिक हो तो हस्वकपाल या वृत्तकपाल (brachy-cephalic)। १०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान (cephalic index) कहा जाता है।

इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) है। नाक की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ, होगी वही नासिका-मान है। वह मान जिन का ७० से कम हो, अर्थात् नाक नुकीली हो, वे सुनास

(leptorrhine) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (mesorrhine ), श्रौर ८५ से श्रधिक वाले स्थूल-नास या पृथु-नास ( platyrrhine )। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का श्रन्तर साधारण आँखों को की सरलता से दीख जाता है।

दोनों त्राखों के बीच नाक के पुल का कम या त्राधिक उठान भी उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में भट नज़र त्रा जाता है। कई जातियों की नाकों ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में अवनाट कहते हैं, उस से उलटा प्रखाट श्रीर दोनों के बीच का मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों ऋाँखो की थैलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, श्रौर फिर नाक के पुत्त के ऊपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से जोश्रनुपात श्राये, उसे श्रवनाटमान (orbitonasal index) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहरा, ११२ ९ तक हो तो मध्यनाट (mesoopic)। यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया है, श्रन्यथा १०७ ५, ११० ०, स्रौर उस से ऊपर, ये तीन निभाग हैं। स्रवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, श्रीर गालों की हिंहुयाँ उभरी हुईं।

**ब्रादमी का कद य डील भी मानुषमिति की एक परख है। १७०** शताशमीतर ( ५ फुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५' ५") से १७० तक ऋौसताधिक, १६० (५/३") से १६५ तक ऋौसत से नीचे, श्रीर १६० से कम हो तो नाटा।

मुँह श्रीर जबड़े का श्रागे बढ़ा या न बढ़ा होना एक श्रीर लक्षय है। एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की

वते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटज् भ्रटचः, पाणिनीय अष्टाध्यायी, **४, ८, ३१ ।** 

सीघ से आगो न वढ़ा हो या वहुत कम वढ़ा हो; दूसरा पहनु ( prognathic) जहाँ वह वढ़ा हुआ हो।

ससार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी जातियाँ, जिन में आर्य या हिन्द-जर्मन वंश, सामी ( Semitic ) श्रौर हामी ( Hamitic ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि श्ररव श्रीर यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (ईजिप्ट) के लोग थे। गोरे रंग के खिवा ऊँचा डील, मूरे या काले मुलायम सीधे या तहरदार केश, दाढी-मूंळु का खुला उगना, प्राय: दीर्घ कपाल, तुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी ख्राँखे, छोटे दाँत ख्रौर छोटा हाय उन के मुख्य लक्षण हैं। गोरा रंग जलवायु के मेद से गेहुँ ब्रा भी हो जाता है। दूसरी पीली या मंगोली जातियाँ हैं। उन मे चीन-किरात, मगोल, तातारी ( तुर्क-हूचा ) श्रादि सम्मिलित हैं। उन के सीघे रूखे केश, विना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े श्रीर चपटे चेहरे, प्रायः वृत्त कपाल, कँची गाल की हड्डी, छोटी ऋौर चिपटी नाक ( ऋवनाट ), गहरी ऋाँखे पलकों का मुकाव ऐसा जिस में आँखे तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत होते हैं। तीसरा नमृना काला, हिन्शयों या नीओई ( Negroid )? नस्त का है। उन के अन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीर्घ कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाड़ी-मूँछ, मोटे वाहर निकले हुए होंठ, वड़े दांत श्रीर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। श्रफरीका के श्रतिरिक्त नीप्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के

<sup>े</sup>नीचे § ६८ ऋ, ८४ उ, १०३; तथा ८०० १२, १४, १८।
ेनीप्रोई (Negroid) प्रयांत् नीप्रो-नातीय, जिन में नीप्रो तथा
उन के सदश सभी लोग सम्मिन्नित हैं। इसी प्रकार मंगोन्नी — मगोन-जातीय।

प्रतिनिधि केवल ग्ररडमानी हैं जो श्ररयन्त नाटे हैं। लेकिन वे वृत्तकपाल हैं।

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों मे हैं। कपालिमिति (Cranometry) के तजरकों से यह पाया गया है कि एक ही नश की कुछ शाखाय दीर्घकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आर्य वंश में ही स्लाव और केस्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में अमेरिका के एस्कीमो दीर्घकपाल हैं।

भारतीय श्रार्थं श्रीर द्राविड दोनों दीर्घंकपाल हैं। किन्तु बंगाल श्रीर उत्तरपूरवी सीमान्त पर वृत्तकपाल श्रिधिक हैं जो किरात प्रमाव के सूचक हैं। उस के सिवा सिन्ध श्रीर दिक्खन भारत के पिन्छुमी तट पर भी वृत्तकपाल हैं, तथा विहार में मध्यकपाल।

श्रायीवर्त्ती श्रायों का सब से श्रच्छा निर्विवाद नमूना श्रन्तवेंद श्रीर पजाब के श्ररोड़े, खत्री, ब्राह्मण, जाट, ग्रराई श्रादि हैं। श्रीसत से श्रिषक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली श्राँखें, दीर्घ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा नुकीला एम चेहरा, सीघी नुकीली नाक उन के मुख्य लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती।

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलिगिरि श्रौर श्रानमले पर्वतों की कुछ जगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं—कद श्रौसत से कम, रग पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने को प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीशोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी—जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह हैं—, कभी कभी श्रवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीर्घ, हाथ बड़ा। संसार की मुख्य नस्लों में किस मे दाविड को गिनना चाहिए सो श्रमी तक श्रितिश्चत है। ब्राहृइयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं वचा।

द्राविड श्रीर शाबर में भारतीय जनविज्ञानी मेद नहीं करते, पर

मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ मेद अवश्य निकलेगा। शावर का सब से खालिस नमूना शवर, सुरहा और सन्ताल हैं, जिन का मूल अभिजन भाइखरड और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण ब्राविडों के से हैं, किन्तु कपाल प्राय: सध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत अन्यों में जो खर्वरास्य—छोटे चेहरे वाले—निषादों का वर्णन है , वह मी मेरे विचार मे उन्हीं का या किसी मिश्रित द्राविड-शावर जाति का है। इस प्रसंग मे खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची उड़ी पहाड़ियों पर रहने और या पड़ीस के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शावरों से वहुत कुछ भिन्न हो गया है उन का रंग प्राय: गोरा, गेहुंवां, या लाली लिये हुए बादामी, और स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ होता है।

किरातों में मंगोली नस्ल के सन लक्ष्म हैं। कद छोटा या श्रीसत से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूंछ न के नरानर, श्रांखे तिरछी, नाक नुकीली से चौड़ी तक सन किस्म की किन्तु चिपटी श्रवनाट, गाल की हड्डी उभरी हुई, श्रीर चेहरा नाक-गाल की इस बनानट के कारण चपटा।

श्रफ्यानों श्रीर पजाव के जाटों श्रादि में श्रार्थ्यावर्ती श्रार्थ्यों की श्रप्रेषा विशेष लम्बी नाक पाई जाती हैं। श्रफ्रग्रानों से मराठों तक पिन्छम की सब जातियों में इस कपाल भी पाया जाता है। इसकपाल किरातों तथा पिन्छमी छोर के इन इसकपालों का मुख्य मेद यह है कि किरात जहाँ अवनाट हैं, वहाँ ये पिन्छमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पिन्छम की विशेष लम्बी नाक श्रीर समूचे पिन्छम के इस कपालों की व्याख्या राक मिश्रण से की जाती है। शकों का इस्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान

<sup>&</sup>lt;sup>१ वि० पु० १, ३, ३४-३४। यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिये</sup> विशेष काम की वस्तु है।

दिलाती है।

श्रायगा। नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक श्रार्य जाति थे । श्राजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया मे वे हूणो-तुकों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, श्रीर भारतवर्ष श्रीर ईरान में श्रपने बन्धु श्रायों में । उन के सिक्कों श्रादि पर उन के जो चित्र मिलते हैं उन में श्रसाधारण लम्बी नाक शको का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है । वे हूणों के पड़ोस में रहते थे । या तो उन से मिश्रण होने के कारण श्रीर या श्रायों की कई श्रन्य शाखाश्रों की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे । शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाश्रों की पड़ताल से श्रभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद

पिन्छुमी तट पर सासुद्रिक व्यापार से अरब, हव्शी आदि जो जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी बस्तियों मे युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीओ गुलामों को बड़ी सल्या मे ले जाते रहे, जिन के वशज आज अमरीका की जनता में धीरे धीरे खुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पिन्छुमी तट पर अरव तथा फारस-खाड़ी के गुलाम और पिन्छुमी देशों की गोरी बादियाँ ला कर स्रत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं । उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा।

मोटे तौर पर इम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, राजस्थान श्रौर श्रन्तर्वेद में श्रार्यावर्ची श्रार्य का खालिस नमूना पाया जाता है, उत्तरपिच्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण श्रौर कभी कभी हूण-तुर्क लक्षण भी दीख पड़ते हैं। श्रन्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जों में, श्रौर पूरव तरफ़, शावर फलक श्राने लगती है। विहार श्रौर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे §§ १०४ इ, १६१, तथा **⊕ २**⊏ । <sup>२</sup>नीचे § १६३ ।

वगाल में शावर अश आर्थ से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरव से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ शावर और द्राधिड अश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी आर्थ द्राधिड का मिश्रसा है, किन्तु उस में शक लक्षसों की भलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्राधिड अंश कम है। कर्याटक के दिक्खन भाग से और उधर आध्र के उत्तरी छोर से द्राधिड रगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आर्थ भलक भर है। सिंहल के दिक्खन भाग में फिर आर्थ-द्राधिड मिश्रसा है।

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति श्रीर कपालमिति का श्रध्ययन श्रमी बिलकुल श्रारम्भिक दशा मे हैं। श्रमी इतिहास के श्रध्ययन को उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाश्रों की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर पर भाषाश्रों की पड़ताल हमें जिन परिशामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान श्रीर मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं बालतीं।

#### § २५. भारतवर्ष की विविधता श्रीर एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य

भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों मे हम ने उस की भूमि श्रीर उस के प्रदेशों, उस की भाषाश्रों, नस्लों, लिपियों, वर्ण-माला, श्रीर वाङ्मय का विवेचन श्रीर दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तों श्रीर प्रदेशों में से कोई समयर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई श्रत्यन्त स्त्वा रेगिस्तान है तो किसी मे हद से ज़्यादा पानी पड़ता है। श्रुनेक किस्म के जलवायु, वृक्ष-वनस्पति श्रीर पशु-पक्षी उस मे पाये जाते हैं। उस मे रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन श्रीर उनकी वोलियों भी श्रनेक प्रकार की हैं।

भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिब्रगढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। फ़सल के मौसम में इस उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी ककर या पत्थर का दकड़ा कयटिकत न करे। यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के त्रातिरिक्त, दक्खिन में समुद्र श्रीर उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत मे एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋत में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती श्रीर हिमालय की तरफ जाती है: हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते श्रीर फिर गर्मियों मे निदयों की धाराये बन समुद्र को वापिस जाते हैं। समुद्र श्रौर हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी बरसात होती है श्रीर नदियों में पानी श्राता है। बरसात के श्रनुसार श्रीर ऋतुऍ श्राती हैं। यह ऋतुश्रों का ख़ास सिलसिला भारतवर्ष में ही है, श्रीर हमारे सारे देश में एक सा है। मारतवर्ष की उस सुन्दर हद्दबन्दी का जिस के कारण समुचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, पहले ही उल्लेख कर चके हैं। हिमालय श्रीर समद्र की उस हहबन्दी से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है।

भारतवर्ष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः आर्य और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सिम्मश्रण ख़ूब हुआ है, और उस मिश्रण में थोड़ा सा छोक शाबर और किरात का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता मे से आर्यभाषी अन्दाज़न ७६ ४ भी सदी, द्राविडभाषी २० ६ भी सदी, और शाबर-किरात-भाषी ३ ० भी सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड भाषाये आर्य साँचे में दल गई हैं, और उन्हों ने आर्यावर्तों वर्णभाला अपना ली है। यह देश मुख्यतः आरों का है,

६ २५ ]

श्रीर उन्हों ने इसे पूरी तरह श्रपना कर इस पर श्रपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर आयों के रग में पूरी तरह रंगी गई हैं। बाद मे जो जातियाँ श्राती रहीं, वे तो श्रायों के श्रन्दर विलकुल इज़म ही होती गई। श्राय श्रीर द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामव्जस्य होगया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला श्रीर एक वाड्मय है, जो सम्यता श्रीर संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम यो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण् श्रार्य है तो उपादान द्राविड, श्रीर श्राज उन दोनों को ऋलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, श्रीर इस लिए भारतीय जाति एक है।

किन्त यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के सामाजिक श्रीर राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों, भाषात्रों श्रीर जनता की विद्यमान श्रवस्था की छानवीन से जहाँ हम इस परिग्णाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ सघात्मक राष्ट्रीय एकता की विद्या सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक ग्रौर सामाजिक श्रवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः स्रभाव है। ऐसा जान पड़ता है सानो वह बत्तीस करोड़ का जमघट तुच्छ जातों, फ़िरकों श्रीर कवीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में श्रपनी एकता का कोई चैतन्य श्रीर सामृहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस स्पिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश और एक जाति नहीं है। तो फिर क्या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कवीलों का समुज्जय है १ क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों मे भी, जिन मे भौगोलिक और अन्य दृष्टियों से पूरी एकता है, सचेष्ट सामृहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामृहिक जीवन होता तो वह अपनी स्वाधीनता को संसार की वड़ी से बड़ी शक्ति के मुकावले में

भी बनाये रख सकता । यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित समृद्र हों श्रीर उन सब को मिला कर जिस जन-समदाय को भारत कहा जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामृहिक जीवन की मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक दुकड़े में भी वैसी ही है।

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, तब इस बात को श्रांखों से श्रोफल कैसे कर सकते हैं कि श्राज ससार की सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ?

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाज-शास्त्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, श्रीर उसी के श्रनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायुं में कोई सनातन त्रैकालिक दुर्वलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है क्या केवल घुर्णाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है ? चेतन श्रीर निरन्तर सामूहिक चेष्टात्रों के बिना वे श्रवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। किन्त वैसी सामूहिक चेष्टात्रों के रहते फिर विद्यामान दरिद्रता कैसे आ गई ?

इन्हीं समस्यात्रों का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की सवाधानी श्रौर सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संद्येप से न्त्रीर त्राग्रह के बिना में त्रपना मत कहे देता हूं। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास-- लगभग ५५० ई० तक-- एक ज़िन्दा जाति के सचेष्ट जीवन

का वृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति की दृष्ट नीवें उसी काल में रक्ली गई। उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह श्रीर गित न रही। प्रवाह के श्रभाव से सड़ाँद पैदा होने लगी, श्रीर सड़ाँद से कमज़ोरी। श्रनेक प्रकार के सचेष्ट श्रीर जीवित श्राधिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक श्रीर धार्मिक श्रादि समूह, जिन के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव श्रीर श्राचल जाते वनने लगी। प्रवाह गित तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों श्रीर क्षीण होते गये, त्यों त्यों उन जातों के श्रीर टुकड़े होते गये, श्रीर एक सजीव जाति का पथराया हुश्रा पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुश्रा विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान बाहर के हमलों का मुकावला न कर सकता था, श्रीर इस के वे परिशाम हुए जिन का होना कमी टल न सकता था।

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत विक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता और गित का बन्द हो जाना ही है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को स्चित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जीर्य पथराथे स्ख गये देह को; और इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समक कर उस की जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उसे समाज-संस्थान के पक्ष में यह कह ्देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के देह और संस्कृति के तन्तु को—सूखे पथराये क्य में ही सही—जैसे तैसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति श्रीर सस्कृति के व्यक्तिस्व की मज़बूती और हढ़ता का ही परिगाम था कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इस के एक नमूने के लिए दे**० नीचे 🕾 ४ उ,** श्रो ।

समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जो इसे शतुत्रों के मुकाबले में जैसे तैसे बचाये श्रीर बनाये रख सका। उस सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दुर्वल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों तक जैसे तैसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ वी, १६ वीं, १७ वीं राताव्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न खंगो में परस्पर विनिमय ऋौर प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टायें हुई-उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्त जीवन की मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरे भी थोड़े ही समय में गति-शून्य हो गईं। समूची जाति को एक बनाने की चेष्टाये कुछ नई जाते श्रीर नये फिरके पैदा करके ठढी हो गईं। उस जाति मे जीवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक पहला में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी. जो ये लहरें न कर सकीं। उस प्रकार का विक्षोभ पिछली डेढ़ शताब्दी की बाहर की चोटों से श्रीर पिन्छम की तरुण श्रार्य जातियों के संसर्ग से पैदा हो गया है, श्रौर श्राज वह फिर से श्रपने श्रन्दर श्रपने प्राचीन जीवन के स्रोत को उमड़ता श्रीर प्रकट होता श्रनुभव करती है।

इस प्रकार भारतवर्ष की ऋान्तरिक एकता ऋौर उस की विद्य-मान छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण त्रवस्या मे कोई विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के ऋत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुच्छी को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसप्त सामग्री प्रचीन इति-हास की सामृहिक चेष्टाओं का परिशाम है, वह सामग्री आंज अपना प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मृच्छित श्रीर निष्चेष्ट हुई पड़ी थी।

## § २६. भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता

हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता-- आर्थ और द्राविड का सामझस्य---शताब्दियों की कशमकश का, और देश को एक बनाने की चेतन चेष्टाओं का, परिगाम है। उन्हीं चेष्टाओं से भारतवष की सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाओं और संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात तो यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश को समतापूर्वक अपना देश और एक देश न समभती रही हो। उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखो की भारतवर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा ऋपनी मातृभूमि ऋौर देवभूमि मानते रहे हैं। समूचे भारत मे एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीर्थों श्रीर देव-स्थानों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों और जंगलों श्रीर नदियों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुश्रों के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षरण करना भी आज वहुत कठिन समभा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुस्रों के स्रानेक श्रीर नानारूप घार्मिक समप्रदायों में एक मात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि श्रीर देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। मुसलमानों के भी अपनेक पीरों, श्रौलियों, विजेतास्रों, बादशाहो स्त्रौर शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के मित्र भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सब तीर्थ श्रीर पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम मे से जी सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन पात:काल स्नान करते समय भावना करते हैं-

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ! नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सिक्विधं कुरु ॥ [यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गङ्गे, सिंधु साथ लेमेरे जल में सातों छोड़ें ग्रीति-तरग !]

उसी प्रकार ऋपने ब्याह-शादी ऋौर ऋन्य संस्कारो में ने भारतवर्ष की सब निदेशों से ऋसींसे माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृभूमि श्रौर अपने पुरखों की लीलाम्मि श्रीर कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों ने तप, त्याग दान, विचार श्रीर वीरता श्रादि के जो महान् श्रनुष्ठान किये थे, वे सब इसी भूमि में। भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के महान् कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुराखा भी इसी प्रकार ऋपने पुरलों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के गीत थे-

> जिस पे बीर नाचते गाते ऊर्ले जय-दुन्दुभी बजाय, सुखदा हो स्रो भूमि हमारी मेट वैरियों का समुदाय !°

뿄 ₩

ये हेमादि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न। ?

쫎 番

जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, जिस पर देवों ने श्रसुरों को जीता श्रपना कर यश नाम,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यस्यां गयान्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैळवा. । युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। सा नो भूमिः प्रखुदतां सपतानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ अय०---१२, १, १४॥

<sup>े</sup>गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरूपयं ते पृथिवि स्योनमस्तु । --वहीं, २१, १, ११ ।

जिस पे धेनु श्रश्व-गण पत्ती करते हैं सुख-भोग निवास, तेज सौप हम को कर देगी वह मू बड़भागी सविजास ।

용 ` 용 용

इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे---पुरुवश्लोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्मे जो मनुष्य-तन धार ।

धर्म श्रीर संस्कृति के श्राचार्यों की तरह कालिदास जैसे किवयों ने मारतीय एकया का श्रादर्श वनाये रक्खा। कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा श्रीर शासक उस श्रादर्श को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा।

## § २७. उस की अपने पुरखों और उन के ऋग की याद

श्रपनी मातृम्मि को उक्त प्रकार से श्रपने पुरखों की कर्मस्थली के रूप में याद करना श्रपने देश के साथ साथ श्रपने पुरखों की याद करना राष्ट्रीय एकता श्रीर इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्तिरे यस्यां देवा श्रसुरानभ्यवर्त्तयन् । गवामरवानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो द्धातु ॥ —वहीं १२, १, ४।

<sup>ै</sup>गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतसूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥ ——वि० पु०, २, ३, २४।

विद्यमान है।

केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभाने से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता-पूर्वक अपना समभा कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले वशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही चुत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवन-

कार्य ऋौर चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में

हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना मोजन मिलता और जो हमे रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने मुजबल से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मंडराने लगे! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, नहरें, गाँव, बित्तयाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार और बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ किया और बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयलपूर्वक उस की सम्भाल और रक्षा न करती आये तो उसे फिर जगल घेर ले या पराये लोग हथिया ले। सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है।

स्रीर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुस्रो के लिए हम श्रपने पुरखों

के ऋणी हैं ! हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथास्रो स्त्रीर सस्थास्त्रों, हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल स्त्रीर हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप लगी है। जिन विद्यास्त्रों स्त्रीर विज्ञानों को सीख कर स्त्राज हम शिक्षित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी हैं।

यह ऋण का विचार, धार्मिक रग में रॅगा हुआ, हमारे देश में बहुत पुराना ज्वला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का ऋण है—ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूंजी के रूप में—, और उस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तित पर वैसा ही ऋण चढ़ा दें! लेकिन पूर्वजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र करवा से सूचित होता है कि पूर्वजों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता—एक धारावाहिक एकात्मकता—जारी है। ऋण पाने और उतारने का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को और हमारे इतिहास की एक धारा को बनाये रखता है?

श्रीर श्रपने उस ऋगा का ठीक ठीक व्यौरा हमें श्रपने इतिहास ही से मिलेगा।

<sup>े</sup>दे० नीचे § ७६। बाद में केवल तीन ऋण गिने जाते थे, पर शुरू में चौथा—मनुष्यों या पड़ोसियों का—मी था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> दे० नीचे 🕾 ३ ।

### टिप्पिशायाँ

### \* १. प्राचीन भारत का स्थल-विभाग

जब इम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्तते हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न था, श्रीर उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग श्रीर प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे। जातिकृत श्रीर राजनैतिक परिवर्तनों के श्रनुसार भौगोलिक सजाये श्रीर परिभाषाये भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी सजाये श्रीर परिभाषाये श्रनेक श्रुगों तक चलती रहीं हैं, श्रीर यद्यपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न शुगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं। तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक श्रीसत निकाली जा सकती है। मैंने साधारणतया प्राचीन भूगोल को जो परिभाषाये बर्ची हैं, वे वहीं हैं जो प्राचीन काल के श्रनेक श्रुगों में थोड़ी बहुत रहो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, श्रीर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के 'श्रीसत' श्रर्थ में ही किया है।

यहाँ सुक्ते विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना है। प्राचीन भारत के नव मेदाः करने की भी एक शैली थी। वराहिमिहिर ने बृहत्सिहिता अ०१४ में मध्यदेश के चौगिर्द आठों दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्छ उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विदर्भ (वराड) को आग्नेय कोण में (क्षोक ८) और कीर (कागड़ा), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान (उत्तरपूरव) कोण में (क्षो० २९) रख डाला है! में ज्योतिष से एकदम अनिभन्न हूं, इस लिए कह नहीं सकता कि

यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फिलत ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो यह अधिपति है उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराहमिहिर के नौ विभाग तथा पुराणों के नव मेदाः (वा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र किन राजशिखर ने उद्धृत किये हैं (काव्यमीमांसा पृ० ६२) एक ही वस्तु नहीं हैं। वे नव मेदाः हैं—

इन्द्रद्वीपः कसेरुरच ताम्रपर्णी गभस्तिमान् । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥७१॥ श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृताः ।

इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; श्रीर नीवाँ जो 'यह द्वीप' है, उस में फिर महेन्द्र, मलय, सहा, श्रुक्तिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य श्रीर पारियात्र ये सात कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला श्रीर दिन्छन मारत है, श्रथवा हिमालय-हिन्दू कुश के विना समूचा मारत। वाकी सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है—

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीर्त्तिताः।

समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः प्रस्परम् ॥७८॥

ये नौ मेद भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से परस्पर (स्थलमार्ग से) अगम्य हैं। यह सूचना वड़े महत्त्व की है, और इस से प्रतीत होता है कि ये नौ मेद वृहत्तर भारत के थे। और उस अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे—दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक तोलमाय ने पहले हिन्द प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० १८८६), तथा पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फन-ये अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक था (१०२८)।

<sup>ी 🖁</sup> २०८ गुरा-युग में श्राता जो अभी कृप नहीं रहा है।

दुसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थलम् कहता है, वे मुख्यतः ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। कान्यमीगांसा में उन्हीं का विस्तृत वर्णन है, स्रोर रखुवंश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश है। य्वान च्वाड श्रौर श्रन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी वहीं थे । भारत के नाव्यशास्त्र ( ग्रा० १३, श्लो० २५ ) की चार प्रवृ-त्तियाँ भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं—स्त्रीड़-मागधी = प्राच्य, स्रावन्ती = पारचात्य, दाक्षिणात्या, तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश श्रीर उत्तरापथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं-पूर्वदेश, दक्षिगापथ, पश्चाहेश, उत्तरापथ श्रौर मध्यदेश ( पृ० ९३-९४ )। वायुपुराण के नाम हैं---मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दिशाणापथ श्रीर श्रपर जनपद ( श्लो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि श्रपर जनपद = पश्चाद्देश । श्रपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है-इरयेत सम्परीताश्च, जिस के बजाय एक प्रति मे है-इत्येते ह्यपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त = पश्चाद्देश । रख्वश में श्रपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती है (सर्ग ४, श्लो॰ ५३-५४ ); शायद वहाँ श्रपरान्त शब्द केवल पञ्छिमी तट के अर्थ मे है।

किन्तु वासु पुराण मे उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद विन्ध्यवासिनः (१३४) तथा पर्वताश्रिषिणः (१३५-१३६), अर्थात् विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों, को अलग गिनाया है—शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की खातिर पर्वतखराड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के

१किनगहाम—पःश्येन्ट ज्योप्रफी ऑव इिषडया ( भारत का प्राचीन भूगोल ) पु० ११-१२।

कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीघनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द सुत्त (१६) में भी भारत के सात विभागों की तरफ संकेत हैं---

इमं महापठिवम् उत्तरेखा श्रायतं दक्षिलनेन सकटमुखं सत्तथा समं सुविमतः . .

[ इस महापृथिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दिक्खन तरफ छुकड़ें के मुँह सी, श्रौर सात हिस्सो में बरावर बॅटी है.....]

(रोमन संस्क०, जि० २, पृ० २३४)

क्या मुत्त-वाड्मय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ?

मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु कमी कमी वह प्रयाग तक होती थी, श्रौर काशी 'पूरव' में गिनी जाती थी (वृहत्सिहता १४,७)। श्राज भी मोजपुरी वोली की पिच्छमी उपविलो पूर्वी कहलाती है, क्योंकि श्रन्तवेदियों की दृष्टि में विहार के पिच्छमी छोर से पूरव शुरू हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह श्रौर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं (महावग्ग, ५), श्रौर पतजिल के महामाध्य (२,४,१०) में भी धर्मसूत्रों (वित्सिष्ठ १, ५, वौय वन १,१,२५) के श्रनुसार कालकवन को श्रायांवर्त्त की पूरवी सीमा कहा है। कालक वन सम्मवतः संथाल-परगना का जंगल है, श्रौर यदि वैसा हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का श्रन्तर बौद्ध श्रौर श्रवीद लक्षणों का श्रन्तर वौद्ध श्रौर श्रवीद लक्षणों का श्रन्तर वौद्ध श्रौर श्रवीद विसा करन्तर है।

दक्षिण कोशल ( छ्त्तीसगढ़ ) कान्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश में था, किन्तु नाट्यशास्त्र में कोशलों की 'प्रदृत्ति' (रंग-रूप वेषमूपा ) दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल मे वह पूरव और दक्षिन की सीमा पर है।

पृथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल रूपरेखा और मारतमूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज-

शेखर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जो कालिदास के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पिन्छमी सीमा देवसम का स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतझित ने पूर्वोक्त प्रकरण में अदर्श को आर्यावर्त्त की पिन्छमी सीमा कहा है, और नासिष्ठ तथा बौधायन धर्मसूत्र में वही अदर्शन (सरस्वती का विनशन) है; इस कारण देवसम कहीं उसी की सीध मे—उसी की देशान्तर-रेखा में—रहा होगा।

#### ३ २ विच्छम पंजाब की बोली—हिन्दकी

पिन्छुम पंजाब की बोली का नाम अग्रेज़ लेखकों ने वहँदा रक्खा है। लॅहदा का शब्दार्थ है उतरता, और उस का दूसरा अर्थ है पूरज के उतरने की दिशा अर्थात् पिन्छुम। मा० मा० प० १, १, पृ० १२६ टि० २ में ग्रियर्धन लिखते हैं कि ठीक नाम लॅहदोचड़ बोली, लॅहदे दी बोली,

भारतम्मि से इसी विषय की चर्चा करते हुए सैने अज्ञानवश इस नामकरण का दायित्व सर ज्योर्ज प्रियर्सन पर डाला था। उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने सुक्ते जिखा कि वे इस दायित्व से अपने को वरी करते हैं; यह नाम अंग्रेज़ी में चाजीस बरस से चलता था इस लिए उन्हों ने अपना लिया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लॉहदा और लॉहदी (बुलेटिन ऑव दि स्कूल ऑव ओरियटल स्टडीज, लड़न, जि० ५)—मेजने की कुपा की। लॉहदा शब्द पहले पहल मि० टिस्डाल ने चलाया था। डा० प्राहेम बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने लॉहदी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर ग्रियर्सन का उनत लेख है। उस के अन्त में वे कहते है—'ध्यदि भारतीय विद्वान् (पिन्छमी पंजाब की) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हें स्वयं वैसा नाम गदना

या डिलाही होना चाहिए, लॅहदा केवल संक्षिप्त संकेत है । श्रंग्रेज़ी में वह सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी मे उसे लॅहदा कहना ऐसा ही है जैसे पर्छाहीं हिन्दी को पञ्छिम या पर्छाह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बर्च डाला है। पञ्छिम पंजाब मे पूरव पञ्छिम को डिमार, डिलाह ( डी उमार, डीं-लाह; डीं = दिन ) भी कहते हैं। इस लिए डिलाही शब्द भी श्रन्छा है। पर वह उतना प्रच-लित नहीं है। दूसरे, पूरबी पंजान वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ के निवासी । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय देश) को है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तर-पिन्छमी, उत्तरपूरवी बोलियाँ हैं, स्त्रीर एक गीए बोली खेतरानी-जाफरी सुलेमान की पहाड़ियों मे है। इन मे शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, ख्रौर मुलतानी को मुलप्रफर-गढ़ डेरागाज़ीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी-हिन्दकी श्रर्थात् उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपन्छिमी वोली हज़ारा में ऋौर उत्तरपूरवी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह को जाती है कि सिन्ध नदी के पिन्छम पठानों की बोली परतो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जो हिन्दुत्रों की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है! खेद है कि डा० श्रियर्धन ने भी श्रसावधानी की भोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं पृ० १३६ )। यह न्याख्या ऐसी ही है जैसे टक्करी (लिपि)= ठाकुरों की (ज रा प. सो. १९१९, पु० २०२-२०३), या कोल

होगा"। मैं उसी मॉग को पूरा कर रहा हूँ, श्रौर वह भी श्रपनी नई गढ़न्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर। हिन्द्की मेरी मातृमाषा है।

( मुंडा जाति )=सुत्रर । हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुत्रों की अपेन्ना डिलाही मुसलमान श्रिधिक हैं। श्रीर पठानों के देश में हिन्दुओं की होने के कारण ही यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो **िं एक में उसके हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है ! हिन्दू** श्रीर हिन्दकी का मूल भले ही एक है-सिन्धु । स्पष्टतः वह सिन्धु-कठि की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, स्रीर यह भी ठीक है वह हिन्दुओं की अर्थात् सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही ऋर्य लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे ऋर्य में तो उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिएइकी हित्दकी-ग्रर्थात उपरते सिन्ध-काँठे की-कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार श्रीर सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के चेत्र का पच्छिम दक्लिनी प्रदेश था, जब कि ब्राजकल का सिन्ध सौनीर देश कहलाता था ( दे० नीचे % ३४, ५४, १०५ )। इसी लिए मैंने लॅहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है।

## \* ३. ऋगों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य का विचार

चार ऋगों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में श्राधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार श्रीर सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>टकरी का वास्तविक अर्थ है टक देश—स्यालकोट के चौगिर्द— की। मुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बतँते हैं, उसी का आर्थ रूपान्तर है कोल; मुंड भाषा में उस शब्द का अर्थ है मनुष्य।

सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपित नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकृत न हो। यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकृत है। मले ही ऋणों का सिद्धान्त धार्मिक विचारों या अन्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कर्चव्य का विचार पैदा किये विना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामाजिक और राजनैतिक प्राणी या एक समूह का अंग समक्तना आवश्यक था, जिस समाज और समूह में वह अपने पूर्वजों और वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कर्चव्य-भावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक दृष्टि से भी एक कॅची भावना मानना होगा।

## **मन्थनिर्दे**श

### अ भौमिक विवेचन के लिए

होल्डिक—इंडिया (भारतवर्ष), श्राक्सफ़र्ड १६०४;—ब्रिटिश विश्वकोष (इन्साइक्षोपीडिया ब्रिटानिका) १३ संस्कृ० में एशिया के प्रदेशों विषयक श्रमेक खेख।

इंडिया पेंड पेडजेसेंट कंट्रीज (भारत श्रीर पड़ोसी देश), सदर्च पशिया ( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमालय-प्रदेश ) सीरीज़ों के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ।

मध्य पशिया की पेटलस कोकुर्युकइ, तमेइके ( Tameike ), अक सका, तोकियो से प्र० । इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक जतन करने पर भी सुक्ते अभी तक देखने को नहीं मिली । ईलियट—क्वाइमैटालाजिकल पेटलस ऑव इडिया ( भारत की ऋतु और

जलवायु-सम्बन्धो ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १६०६ । जयचन्द्र विद्यालंकार—मारतमूमि श्रीर उस के निवासी ( भारतीय इतिहास्

का मौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १६ मन, पहला खपड ।
मेजर साल्ट कृत मिलिटरी जिऔ अभी ऑव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ (ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक मुगोल ); मेजर मेसन कृत रूटस् इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेटरा (पिन्छम हिमालय, कश्मीर आदि के रास्ते ), सर्वे ऑव इंडिया द्वारा प्रका० १६२२; रायसाहेच पितराम कृत गढवाल; स्वेन हेडिन कृत ऐकीस दि हिमालयज (हिमालय के आरपार); शेरिंग कृत डरा आर दि वेस्टर्न टिवेट (डरी अथवा पिन्छमी तिब्बत ); यंगहस्वैएड कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सर-

सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परिज्ञाजक कृत मेरी कैलाश्यात्रा से भोटिया के जीवन, कुर्मांउनी गल शब्द तथा श्रलमोड़ा से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय सुक्ते मिला था। राहुल सांकृत्यायन की तिब्बययात्रा विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ के त्रैमासिक) मे प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, श्रीर उन की ज़बानी सुक्ते उत्तरी नेपाल, तिब्बत श्रीर लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है।

इ. भाषात्रों त्रौर जनता की पड़ताल के लिए

प्रियर्सन—लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक पड़ताल ), कलकत्ता १६०३-१६२८ ( एक-ग्राध जिल्द निकलना ग्रभी बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खराड तथा प्रत्येक भाषा-वर्णन की भूमिका।

संसस ऋाँव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग १ रिपोर्ट श्र० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान ।

रिस्ली— दि पीपल ऑव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता श्रीर लंडन १६११।

रमाप्रसाद चन्द-इडी आर्थन रेसेल (आर्यावर्त्ता नस्लें) भाग १, राजशाही १६१६।

त्रा मेले और मार्सल कोत्रां—ले लागे दु मौद ( संसार की भाषायें ), परी १६२४।

[ A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde Paris 1924. ]

हैंडन—रेसेन ऑव मैन ( मनुष्य की नस्नें )।

मारतमूमि, खराड २।

श्रोभा-प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, श्रजमेर १६१८।

राघाकुमुद मुखर्जी—फडेमेंटल यूनिटी ऑव इडिया ( भारतवर्ष की ब्रुनि-यादी एकता ), लंडन १९१४।

### उ. प्राचीन भृष्टत्त के लिए

राजशेखर—कान्यमीमांसा (गा० घ्रो० सी, सं०१) घ० १७। वराहमिहिर—वृहत्सिहता (विजयनगरम् संस्कृत सीरीज, सं०१२) सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, घ० १४।

मार्क एडेय पुराण---( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत श्रानुवाद विन्ति श्रीशिका इंडिका सीरीज़ में, श्र० ४४-४७।

वायुपुराण ( श्रानन्दाश्रम प्रका० ), अ० ४४।

विष्णुपुराण (जीवानन्द), श्रंश २, श्र० ३।

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्ध ४, घ्र० १६, १७, १६ ।

भरत—नाळ्यास (कान्यमाता सं० ४२, निर्णयसागर) श्र० १३, १७। कालिदास—रघुवश, सर्ग ४।

कर्निगहाम-एन्श्येन्ट जिक्रोग्रफी श्रांव इडिया ( भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल ), लंडन १८७१।

वैटर्स - ऑन यवान न्वाड्स ट्रैवल्स् ( य्वान च्वाङ की यात्रा ), लंडन

स्टाइन—कल्हणान क्रौनिकल आँव दि किग्स ऑव कश्मीर (कल्हण की राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), जंडन १६००, भाग २, भूगोल-सम्बन्धी परिशिष्ट ।

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री—कौन्ट्रीव्यूशन्स् टु दि स्टडी ऑव दि एन्स्येंट जिज्ञौत्रकी ज्ञॉन इंडिया ( भारत के प्राचीन सूगोल के अध्ययन-परक लेख), इं० आ० १६१४, प्र० १४ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और अच्छा उद्योग था जो कि लेखक की श्रकाल मृत्यु से अधूरा रह गया। भारतमूमि, परिशिष्ट १।

नन्द्रलाल दे-- जिन्नी आफिकल हिक्शनरी न्नॉव एन्स्येन्ट ऐंड मैडीवल इहिया ( प्राचीन न्नौर सध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोप ), २ संस्क०, लंडन १६२७। इस कोप के संकलन में जितना अस किया गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक श्रमृत्य संग्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं किया जा सकता। जोखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं। "काजी नदी (पूरबी) - कुमाऊँ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में मिलती है कन्नीज पूरवी काली नदी के पिन्छम तट पर है उस के गंगा से संगम से ३-४ मील। " क़माऊँ में पैदा होने वाली काली नदी कन्नीज को अपने पश्छिम रखते हुए गंगा मे मिलना चाहे तो उसे गोमती. रामगंगा श्रीर गंगा के ऊपर से फॉद कर गंगा-जमना-दोश्राब में श्राना होगा ! स्पष्ठ है कि दे महाशय कुमाऊँ की काली ( शारदा ) श्रीर दोश्राब की काखी को एक समझ बैठे हैं। "केकय-व्यास श्रीर सतलज के बीच एक देश : दे० गिरिव्रजपुर (२)।" "गिरिज्ञजपुर (२) - केकय की राजधानी । किनगहाम ने गिरि-त्रज की जलालपुर से शिनाएत की है।" किन्तु कर्निगहाम ने जिस जलालपुर से केकय की शिनाख़त की है, वह जेहलम ज़िले में है न कि ब्यास-सत्तज्ञ के बीच । ''बाहीक—व्यास श्रीर सतलज के बीच केकय के उत्तर '''} '''बाहीक लोग सतलज श्रौर सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी श्रौर श्रापगा नदियों के पच्छिम, '''उन की राज-धानी शाकल थी।" शाकल (स्यालकोट) श्रीर रावी के पश्छिम का देश ज्यास-सतलज के बीच है यह मनोरंजक श्राविष्कार है! "जावाली पुर-जबलपुर ""। किन्त श्रमिलेखों में जालोर का नाम जावालि पुर है-पुरि इं ६, पृ ४४, पृ ७७। इत्यादि ।

## दूसरा खएड

श्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक

#### तीसरा प्रकरण

## मानव श्रीर ऐल वंश

### § २८. मनु की कहानी

हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में भी हमारे देश में घटनाश्रों के चृत्तान्त रखने की प्रथा थी, श्रीर उन चृत्तान्तों श्रथवा ख्यातों की—जिन्हें पूर्वजों से वश्वजों तक एक परम्परा में चले श्राने के कारण हम श्रनुश्रुति कहते हैं—महाभारत युद्ध के समय के करीब एक सहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-सहिता श्रयात् पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाश्रों विषयक श्रनुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, श्रीर एक पुराण-सहिता के श्रनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी पौराणिक श्रनुश्रुति से जाना जाता है । यद्यपि हाल में कुळ बहुत

<sup>ै</sup>इस अर्थं के लिए प्राचीन संस्कृत प्रन्थों मे श्रुति श्रीर श्रुत शब्द का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द श्रव धार्मिक श्रुति के लिए पिरिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उरुलेख "ह्त्येवमनुशुश्रुम—हमने ऐसी बात परम्परा से भ्राती सुनी है" श्रादि सहावरों से भी प्रायः किया जाता था (प्रा० अ० ए० १८) अनु-श्रु में अगलों से सुनने का ठीक भाव भी श्रा जाता है, इसी लिए मैने अनुश्रुति शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन वाङ्मय में नहीं मिलता।

<sup>े</sup>दे० नीचे∰ ४ ।

पुराने सम्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि॰ मंटगुरी अथवा साहीवाल, पंजाव ) और मोहन जो दड़ों ( ज़ि॰ लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों की खुदाई मे पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं हो पाई, और उन के आधार पर श्रृङ्खलाबद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता । फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुअति ही है । वह अनुअति अव हमें जिस रूप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत और अष्ट है । तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन और तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य अंश को मिथ्या मिलावट से सुलक्ताने का जतन किया है । वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज़ विद्वान् पाजींटर का प्रमुख स्थान है । अगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पाजींटर के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रैडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुअति) के आधार पर दिया जाता है ।

पुरानी अनुश्रुति में बहुत सी किस्पत कथायें भी मिली हुई हैं। इन कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात् मनुष्यों में कोई ऐसी शिक्त न थी जो सब को नियम में रखती। लोगों की दशा मछितियों की सी थी, अर्थात् बलवान् निर्वल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान् का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार

<sup>े</sup> ने मोहन जो दहो श्रर्थात् मोहन का खेदा । कुरुचेत्र में खेटा पुरानी बस्ती के भग्नावरोष देर को कहते है, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी श्रर्थ में हिन्दकों में भिड शब्द प्रचित्त है।

किया। राज्य-प्रवन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज में से छुठा भाग देना स्वीकार किया।

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करे या न करे, इस में इतनी सचाई अवश्य हैं कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित हो कर रहना न जानते थे, और उसके बाद एक समय आया जब कि वे उस प्रकार रहना सीख गये। लोगों ने एक दिन वैठ कर सलाह की और उसी दिन राज्य-ज्यवस्था शुरू कर दी, यह वात हम मले ही न मानें, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य मे रहना सीख लिया, और जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्म होता है उस समय तक वे यह सीख चुके थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी जानते थे।

#### § २६. मनुका वंश

मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, और. कहते हैं, उस ने सारे भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से बड़े बेटे इक्षाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अपोध्या

भनु के साथ प्रजा के उहराव की बात के लिए दे० अथ० १, १३। राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और कल्पनायें की है। ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ उहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्त्रियों की एक कल्पना मात्र है, उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रहे कि राज्य के उद्भव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना न थी (दे० नीचे § ६७ इह)।

थी। इक्ष्वाकु के वंशज मानव वंश या "सूर्य वंश" की मुख्य शाखा थे। एक वेटे को पूरव की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी विहार ) में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा विशाल हुन्ना जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। वैशाली नगरी त्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खेंडहर उत्तरी बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राज-वश कहेंगे।

मनु के एक श्रौर पुत्र करूप के वंशज करूप या कारूप क्षत्रिय कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोख) के पिन्छम श्रीर गंगा के दिक्खन श्राधिनिक बघेलखरह श्रीर शाहाबाद मे था. जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूव या कारूप देश कह-लाता था।

शर्याति नाम के एक श्रीर पुत्र का राज्य श्राधुनिक गुजरात की स्रोर था। शर्याति का पुत्र हुआ स्नानर्च श्रीर स्नानर्च के फिर तीन पुत्र हुए--रोचमान, रेव ख्रीर रैवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो । श्रानर्त्त के कारण उस देश का नाम श्रानर्त्त हुआ, श्रीर रेवा (नर्मदा) नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पर्वत अब तक हमे रेव और रैवत का नाम याद दिलाते हैं। त्रानर्त देश की राजधानी कुशस्थली (दारिका) थी। कहते हैं आगे चल कर पुरायजन राक्षरों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया।

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अप्रतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य यमुना के पञ्छिमी तट पर कहीं था, श्रीर दूसरे एक बेटे धृष्ट के वंशज धाष्टं क्षत्रिय पजाब में राज्य करते थे।

इक्ष्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से मुख्य दो थे। बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद ऋयोध्या के राज्य का उत्तरा- धिकारी बना । फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्य हुन्ना जिस के कारण यह वश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया।

इक्ताकु के छोटे वेटे निमि ने अपयोध्या और वैशाली के बीच विदेह देश में सूर्यविशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की। इस वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती) नदी अपयोध्या और विदेह के राज्यों को अलग करती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे सामने खुलता है, तब अप्रयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूल देश में, आनर्त्त में, यसना के पिन्छमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जो सब मनु के " पुत्रों " अर्थात् वंशजों के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह मी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीड़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश ( अर्थवा सूर्य वश ) कहते हैं।

#### § ३०. ऐल वंश या चन्द्र वंश

किन्तु इस्ताकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी राजा भी या जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐळ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रयाग के सामने भूसी के पास अब भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान

<sup>े</sup>वंशज या श्रनुयायी के ऋर्य में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाङ्मय में पाया जाता है। ठीक बेटा-बेटी के ऋर्य में उस के मुकाबले का ऋपत्य

समभा जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी। उन का वंश ऐळ वंशी या चन्द्र-वश कहलाता है। ऐळ वंश ने शीघ ही बड़ी उन्नति की श्रीर दूर दूर के प्रदेशों तक श्रपने राज्य स्थापित कर लिए । उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर श्रौर नीचे गगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की स्रोर गगा-तट पर कान्यकुब्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश मे पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का नाम ययाति था । ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा-राग्रसी में एक नया राज्य स्थापित किया. जो बाद में उस के वंशज राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा।

#### § ३१. ययाति श्रीर उस की सन्तान

ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन श्रीर दक्लिनपूरव के प्रदेश जीते, श्रीर उत्तरपन्छिम तरफ सरस्वती नदी तक सब देश अधीन किया। इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते,

शब्द है। नमूने के लिए सुक्तनिपात की १११वीं गाथा में यह बात बिल-क़ल स्पष्ट होती है-

पुरा कपिखवरथुम्हा निक्खन्तो खोकनायको । अपचो श्रोक्काकराजस्य सक्युपुत्तो पभंकरो॥

<sup>े</sup> एक ऊरपरॉग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की लड़की इळा थी जिस ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे ब्रुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। वह कहानी केवल ऐळ शब्द की व्याख्या करने को गढी गई दीखती है। ऐक शब्द का इळावृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐक लोग पहले इळावृत ( मध्य हिमालय ) से श्राये हों ( प्रा० मा० ऐ० अ०, पृ० २६७--३०० )।

क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःशङ्क घूमता था। वह आर्यावर्त्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र वे—यदु, तुर्वसु, दुह्यु, अनु और पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वशज पौरव कहलाये। उस के दिक्खनपूरव का प्रदेश तुर्वसु को मिला, अर्थात् उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश में थे, अपने अर्थान किया। उस के पिन्छम केन, वेतवा और चम्बल निदयों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर और जमना के पिन्छम का प्रान्त दुह्यु को मिला, तथा उस के पूरव गंगा-जमना-दोश्राव का उत्तरी भाग अर्थात् अर्थाध्या से पिन्छम का प्रदेश अनु के हिस्से आया। यदु के वशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, और उन की शाखाये आगे दिक्खन की आर फैलने लगीं। उन की एक शाखा हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दिक्खन वढ़ कर अपना राज्य स्थापित किया।

#### § ३२. सम्राट् मान्धाता

कुछ समय बाद यादव वश मे शश्विन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुन्ना। जान पड़ता है उस ने त्रपने पड़ोस के दुह्य त्रीर पौरव राज्यों को जीत लिया। पौरव वश की कोई वात इस समय के वाद देर तक नहीं सुनाई देती। शश्विन्दु की जड़की विन्दुमती ने त्रयोध्या के राजा मान्धाता से व्याह किया। मान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीड़ी वाद हुन्ना। वह चक्रवर्ती त्रीर सम्राट् तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरक दिग्विजय किया। बड़ौस-पड़ौस के सब राज्य उस के ऋषीन हो गये। सम्राट् शब्द पहले पहल उसी के लिए वर्ता गया। "जहाँ से सूरज उगता क्रीर जहाँ जा कर हूवता था, वह समूचा यौवनाशव मान्धाता का स्नेत्र कहलाता था।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्राचीन श्रार्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समक लेने की

पौरवों का देश और कन्नीज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। जान पड़ता है स्नानवों ( स्ननु की सन्तान ) के राज्य पर भी उस ने श्राक्रमण किया, श्रौर यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर दुह्य वश के राजा श्रंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया श्रीर मार डाला। यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने नहीं छेड़ा; किन्तु दक्लिन में हैहयों के प्रदेश को उसने या उस के पुत्रों ने अवश्य जीता। मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी का नाम नर्मदा था, श्रीर शायद उसी के नाम से रेवा नदी नर्मदा कहलाने लगी। नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र ऋौर ऋक्ष पर्वतों के चरखों मे पुचकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी वसाई । स्राजकल भी उस जगह को मान्धाता कहते हैं।

किन्तु उस सुद्र प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका, हैहय

है। प्रायः पिता के नाम से प्रत्येक प्ररुष या स्त्री का नाम बनाया जाता है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती श्रीर अन्त में कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे युवनारव, श्रमूर्त्तरयस् का श्रामूर्त्तरयस, कृतवीर्य का कार्त्तवीर्य, ग्रन्नि का ग्रात्रेय, उर्व का ग्रीवे, जमद्ग्नि का जाम-दग्न्य, दशरथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से या वश या देश के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जैसे प्रथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या देश की कन्या शैन्या, केकय की कैंकेयी, मद्र की माद्री। इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में फ़रक करने के लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्त्वीर्य ऋर्जुन श्रीर श्रीर पायदव या पार्थ श्रर्जुन, राम जामदान्य श्रीर राम दाशर्य, भरत दौष्यन्ति श्रौर भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्यक्तियों का श्रसल नाम इतिहास में भूता जा चुका है श्रीर हम उन्हें खाली उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, मादी, कैंकेयी चावि ।

राजा महिष्मन्त ने उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती रक्खा। माहिष्मती सैकड़ों वरमों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्रेयय ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, श्रीर काशी तक को जीत लिया, जिस का बृत्तान्त हम श्रागे कहेंगे।

उधर पुरकुत्स के बाद श्रयोध्या की श्रवनित के समय कान्यकुन्ज का राज्य भी कुछ समय के लिए चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुश्रा जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था।

#### § ३३. गान्धार राज्य की स्थापना

मान्धाता के विजयों के कारण श्रानव श्रीर द्रुद्धु लोगों को पंजाव की तरफ खसकना पड़ा। द्रुद्धु वश में इसी समय राजा गान्धार हुश्रा जिस के नाम से श्राधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपिन्छिम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा। द्रुद्धु क्षत्रिय वड़े दृढ़ श्रीर वीर थे। कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पिन्छिम के देशों को भी जीत कर उन में श्रपने कई राज्य स्थापित किये।

## § ३४. पंजाब में उज्ञीनर, शिवि और उन के वंशज

श्रानव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक वड़ा प्रशिद्ध राजा हुआ। उस के वंशज सारे पंजाव मे फैल गये। उन मे से यौधेय क्षत्रिय बहुत प्रसिद्ध हुए। यौधेयों का राज्य दिक्खनपिन्छ्रमी पंजाव में श्रानेक शताब्दियों तक बना रहा; उन की वीरता के वृत्तान्त हम श्रागे वहुत सुनेंगे। उन के वंशज श्रव जोहिये कहलाते हैं। नीली-त्रार श्रयांत् नीली (निचली सतलज) के तट का बांगर श्रव भी उन के नाम से जोहिया वार कहलाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे 🕾 ४ ।

उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भी चक्रवर्ती राजा था। दिक्खनपिन्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट स्चित करता है । उस का नाम शिविपुर शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपिन्छिमी कोने में दर्रा वोलान के ठीक नीचे भी सिवि या सिविस्तान प्रदेश है ।

शिवि के वशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित किये। इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा अम्बष्ट और सुवीर के वंशज अम्बष्टों और सीवीरो का नाम भी हम आगे अनेक बार सुनेगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग मे रावी और चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरव भी था। केकय मे

<sup>े</sup>शिवि, श्रम्बष्ट, सिन्धु श्रौर सौवीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जीटर के नक्शे के प्रतिकृत रक्खी गई है। शिवियों श्रौर श्रम्बष्टों की स्थिति सिकन्दर के श्राक्रमण वृत्तान्त से जानी जाती है (दे० नीचे 🖔 १२०-१२१)। बाहौर श्रद्धतालय मे एक देगचा पड़ा है जो डा० फ्रोगल को शोरकोट के खँडहरों से मिला था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पित-लिखी है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्खुओं के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर श्रौर शोरकोट की श्रभिन्नता उसी से निश्चित हुंई है (जर्नल श्रॉव दि पजाव हिस्टोरिकल सोसाइटी, जि० १, प्र० १७४)। सिबिस्तान का इलाका भी दिक्खनपन्छिम पंजाब से बहुत दूर नहीं है। दे० नीचे § १८।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>दे० पिछ्ली पाद्टिप्पग्री ।

चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पिन्छम का प्रान्त भी, अर्थात् आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलत थे। अम्बन्दों का राज्य चिनाव के निचले काँठे पर था। उन के साथ लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात अशेर सिन्ध-सागर दोख्राव का दिन्खनी भाग सम्मिलित था । सिन्धु और सौवीर का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता है। सौवीर देश सिन्धु देश के दिन्खन समुद्रतट पर था । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बन्द, सिन्धु और सौवीर आदि लोगों के राज्य सैकड़ों वरसों तक पंजाव मे वने रहे। आगामी इतिहास में हम वार वार उन के नाम सुनेगे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे § १२१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>डेरा-गाज़ीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ाँ ज़िले ।

अपाजींटर तथा अन्य अनेक विद्वान् सीवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते है, परन्तु सौवीर देश महासमुद्र के तट पर था—मिलिन्द पन्ही (ट्रेंकनर सम्पान, पुनर्मुद्रण, लंडन, १६२८), पृन्ध देश । देन डान हेमचन्द्र राय चौधुरीकृत पोलिटिकल हिस्टरी ऑव पन्श्यंट इपिडया पृन्ध श्रेष्ट, टि १ भी। किन्तु रायचौधुरी का यह विचार ठीक नहीं है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त का केवल दिन्छना भाग था, तथा सिन्ध उत्तरी भाग। सौवीर देश में आधुनिक समूचा सिन्ध प्रान्त सिन्धिलत था, क्योंकि उस की राजधानी रोस्व या रोस्क नगरी थी (दीधनिकाय, रोमन संस्कृत, जिन्द, पृन्द २११) जो आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधुनिक सिन्धसगर दोखाव का दिन्छनी अंश तथा डेराजात प्रदेश सिन्धु नदी का काँडा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धव और पालि सिन्धव शब्द होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धव और पालि सिन्धव शब्द होने से कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेचने आते थे। भोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उसके उत्तरापथ

### § ३५. पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आर्थी का प्रथम प्रवेश

स्रानव राजा उशीनर का एक श्रीर भाई था—तिति हु। वह भी उसी के समान प्रतापो था। उस ने पूरव की श्रोर प्रयाण कर वैशा हो पूरवदिक्वन श्राधुनिक मुंगेर श्रीर भागलपुर ज़िलों में एक राज्य स्थापित किया। तिति हु के दूसरे था तीसरे वशज के समय कान्यकु के राजा कुश का छोटा बेटा श्रमूर्त्तरया हुआ, श्रीर उस का बेटा गय। गय श्रामूर्त्तरयस एक साहसी व्यक्ति था। वह श्रपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा बना। उस ने काशी के पूरव के जंगली प्रदेश में, जो श्रागे चल कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देर तक टिका नहीं।

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह सक्षिप्त वृत्तान्त है। मनु या इक्ष्वाकु से ले कर उशीनर, शिवि आदि के कुछ, पीछे, तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे थे पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आर्थे

से आने की बात नहीं है; तय्डुलनालि जातक (१) में उत्तरापथ के अस्सवािणुजाः का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं
है। तो भी जातक २१४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे
फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पिन्छम में है न
कि उत्तर में (दे० कपर १ १)। पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में
सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी में सेंधा बन गया है। नमक की पहािंदियाँ
सिन्धसागर दोश्राब के उत्तरी भाग में हैं। इस प्रकार पौरािण्क और पािल दोनों वाह्मयों में सिन्ध देश से देराजात और उस के साथ लगा सिन्धसागर दोश्राब का पिन्छमी और दिन्छनी श्रंश ही समसना चाहिए।

<sup>4</sup> go # 4 1

कहते, और अपने देश को आर्यावर्ष । ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आर्यावर्ष में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखाये फूट फूट कर आर्यावर्ष की सीमाओं को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह ककवर्ती कहलाता, और जो समृचे आर्यावर्ष को अधीन कर लेता वह सम्राट्ट होता।

### चौथा प्रकरण

## हैहय वंश तथा राजा सगर

# § ३६. कार्त्तवीर्य अर्जुन

पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस प्रदेश में था जिसे त्राजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, श्रयोध्या के राजा मान्धाता या उस के पुत्रों ने नर्मदा नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, श्रीर हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही ऋपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे हैहयों की और भी समृद्धि हुई, श्रीर उन्हों ने मध्यदेश ( गगा-यमुना-काँठे ) तक को कई वार विजय किया। ऋयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नीसवीं पीढी पर राजा सगर हुन्ना; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने उत्तर भारत पर जो त्राक्रमण शरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेख्य हुन्ना, उस ने पूरव तरफकाशी राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने मद्रश्रेएय के लड़कों के समय ऋपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद उसे वाराण्सी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी। त्रेमक राक्षस ने इस ऋन्यवस्था में काशी पर कन्ज़ा कर लिया. ग्रीर उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर श्रधिकार किया।

गय श्रामूर्त्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( § ३५ ) उल्लेख कर

चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुन्ना था। उघर गुजरात में मानव वश के शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुरयजन राक्षसों ने छीन ली; शार्यात क्षत्रिय भाग कर श्रन्य देशों में चले गये, श्रौर वहाँ की जातियों में मिल गये। उन का मुख्य समूह हैहयों की एक शाला वन गया।

कुछ समय वाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीर्य हुआ। उस का पुत्र अर्जुन जिसे कार्त्तवीर्य अर्जुन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्मदा के प्रदेशों में भार्गव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीर्य के पुरोहित थे, और दान-दक्षिणा आदि के रूप मे उस से विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु अर्जुन ने उन के साथ कुछ हुरा व्यवहार किया और दत्त अत्रिय को अपना पुरोहित बनाया। भार्गव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग गये। अर्जुन एक दिग्विजयी सम्राट्था। उस ने नर्मदा से ले कर हिमा-लय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के एक राजा "रावण्" को भी उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले में कैंद कर के रक्खा।

## § ३७. विक्वामित्र, हरिक्चन्द्र श्रौर परशुराम

भागवों के मुखिया ऋचीक ख्रीर्व ऋषि ने मध्यदेश मे ख्रा कर कन्नीज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का पुत्र जमदिग्न हुआ। जसदिग्न का मामा ख्रर्थात् गाधि का वेटा विश्व-रय था। उसे ख्रपने यौवन में ही राजकीय जीवन की ख्रपेक्षा जान

<sup>ै</sup>पाजींटर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रखुत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राज्यसों के सभी राजा रावण कहलाते थे।

विचार श्रीर तप का जीवन श्रच्छा जॅचा, श्रीर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर ली। वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ।

अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच चुके थे, इस समय एक ऋौर संकट मे पड़ गया। राजा त्रय्यारुण ने अपने इकलौते बेटे सत्यवत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने पुरोहित देवराज विसष्ठ के हाथ मे राज्य सौंप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयत्न के पीछे विसिष्ठ का पराभव हुन्ना, श्रीर सत्यवत की राज्य वापिस मिला। सत्यव्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया। इसी सत्यवत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक "शैव्या" अर्थात् शिवि वंश की राजकन्या थी। इरिश्चन्द्र, "शैन्या" त्रौर उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है।

जमदिग्न का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेग्नुका से हुन्ना। उन के बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामदग्न्य परशु-राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, त्रौर उस का मुख्य शस्त्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था।

कार्त्तवीर्थं अर्जन के समृद्ध दीर्घ शासन के अन्त में उस ने या उस के पुत्रों ने जमदिग्न ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की ठानी, श्रीर सम्भवतः श्रयोध्या श्रीर कान्यकुन्न के राजाश्री की सहायता से उन्हें हराया और ऋर्जुन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया। कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्पारक देश ( त्र्राधुनिक सोपारा, ज़ि॰ ठाना, कोंकरा ) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि

भ्याद रहे वसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का।

उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर विताया। करूपना ने उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र के वश्ज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समभ कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है।

## § ३८. हैहय तालजंघों की वड़ती मरुत्त आवीचित

हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे । कार्त्तवीर्य अर्जुन के पोते ताल-जङ्क के समय वे फिर बढ़ने लगे । तालजङ्क श्रयोध्या के राजा रोहिताश्व (या रोहित ) के समय मे था। उस के वंशन तालन हु कहलाने लगे, श्रीर उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात श्रीर श्रवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य मे आधुनिक वेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी थी। हैहय-तालजङ्घों की भिन्न भिन्न शाखायें खम्भात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोश्राब तक श्रीर वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नीज का राज्य समाप्त हो गया । अयोध्या पर भी हमला हुआ । इस अ-व्यवस्था में जंगली जातियाँ मी उठ खड़ी हुईं श्रौर लूटमार करने लगीं। अयोध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था) गहीं छोड़ जंगल को भागना पड़ा, श्रीर उस ने श्रीर्व ( ऊर्व के वंशज ) मार्गव ऋषि ऋग्नि के ऋाश्रम में शरण ली। उसी ऋाश्रम में उस के सगर नाम का बेटा हुन्ना, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा किया।

हैहयों की विजयरेखा विदेह श्रीर वैशाली राज्य की सीमा तक जा पहुँची। वैशाली के राजा करन्यम ने बहुत देर तक घिरे रहने के वाद हैहयों को मार भगाया। करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आ-वीक्षित ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चकवर्ती और सम्राट्था।

## § ३६. मेकल, विदर्भ और वत्स राज्य

इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख चुके हैं कि हैहयों का राज्य दिक्खन मालव में था; विन्ध्याचल श्रीर सातपुड़ा के पिन्छुमी भाग उनके श्रधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा पराष्ट्र हुश्रा जिस की सन्तान ने विन्ध्य श्रीर श्रृक्ष श्रृद्धला का पूर्वी माग मेकल पर्व त तक श्रधीन किया, श्रीर उस के दिक्खन एक नया राज्य स्थापित किया, जिस का नाम पराष्ट्रच के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुश्रा। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम श्राज कल बराड़ कहते हैं।

इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, श्रीर अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से श्रपना देश वापिस ले लिया। प्रतर्दन के बेटे वत्स ने प्रयाग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों का राज्य था, अधीन किया, श्रीर तब से वह प्रान्त वत्स देश कहलाने लगा।

## § ४०. राजा सगर

किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई। काशी के राजा प्रतर्दन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुका था। उस ने श्रयोध्या को ही तालजङ्घ-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के श्रपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। श्रागे बढ़ कर उस ने विदर्भ पर चढ़ाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे न्याह मे दे कर सिंध की। सगर की गिनती चक्रवर्ती राजाओं मे हैं। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था। उस के वेटे असमसज ने यौवराज्य के समय में ही प्रजा पर अस्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया, और अपने पोते अशुमान को अपने पीछे गही दी।

कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग श्रीर त्रेता युग की सिन्ध में हुए थे, श्रीर सगर के समय से त्रेता युग का श्रारम्भ होता है। वास्तव में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग श्राया प्रतीत होता है। उस के दीर्घ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, श्रीर उस के समय से हमें श्रार्यावर्त्त के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है।

## § ४१. चेदि श्रौर श्रंग देश, वंगाल के राज्य

विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर श्रोर बढ़ कर देह्यों के प्रदेशों पर भी श्रपना श्रधिकार फैला लिया, श्रीर इस प्रकार यमुना से तापी तक समूचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में श्रा गंया। राजा विदर्भ के पोते चिदि के नाम से चर्मएवती (चम्त्रल) श्रीर शुक्तिमती केन के बीच का यमुना के दिक्खनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वहीं श्राजकल का बुन्देलखड़ है। कान्यकुळ्ज का राज्य मिट चुका था, श्रीर पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान श्रव काशी के साथ वत्स-भूमि मे सम्मिलित था। पूर्वों श्रानव वंश में सगर का समकालीन राजा विल हुत्रा, जिस के वेटे श्रंग के नाम से उस देश का नाम श्रंग पड़ा। कहते है कि श्रंग के चार श्रीर भाई थे, जिन्हों ने श्रीर भो पूरव श्रीर दक्लिन की श्रीर राज्य स्थापित किथे, जो कि उन्हीं के नाम से वंग, कलिज़, पुरड़ श्रीर सुझ कहलाये। वंग गंगा के मुहाने श्रयवा पूरवी वंगाल का नाम था, पुरड़ उस के उत्तर था, सुझ

पञ्जिम-- त्राधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कर्लिंग उस के दक्खिन-पिन्छिम त्राधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट। इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया. श्रीर उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस ऋनुश्रुति पर सन्देह किया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव श्राय्यों ने विनध्य-मेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी समय श्रंग देश के श्रानव श्राय्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर का चक्कर काट कर कलिंग तक श्रपनी सत्ता जमाई। विदर्भ श्रीर कलिंग तब आयों के अन्तिम उपनिवेश थे।

#### पाँचवाँ प्रकरण

## राजा भरत और भारत वंश

## § ४२. पौरव राजा दुष्यन्त

पिछले प्रकरण में इस ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप मे थे। इन्ही पौरवों में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुर्वसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे श्रपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के वाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया, किन्तु उस का राज्य श्रव गगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम श्रागे चल कर हस्तिनापुर हुस्रा । मेरठ ज़िले के उत्तरपूरव कोने मे श्राजकल गगा के पीच मील पिन्छम इसनापुर नाम से एक कस्वा है जो प्राचीन इस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी राजा था। ऋपने यौवन के दिनो में वह एक वार सेना के साथ शिकार को जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ एक योजन विस्तृत सघन निर्जन वन में जा निकली जो खैर, त्राक, वेल, कैथ (किपत्थ ) स्त्रादि वृक्षों से लदा स्त्रौर पहाड़ी चट्टानों से घरा था। उस के बाद एक ख्रीर वैसे ही वीहड़ जंगल को पार कर एक वड़े शत्य मे श्रा निकली, जिस के श्रागे एक वड़ा मनोरम वन दिखाई दिया । इस वन के एक छोर पर मालिनी नदी वहती थी, श्रौर उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम वसा जान पड़ता था।

#### § ४३. श्रायों के श्राश्रम

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों श्रौर श्राश्रमों का कुछ परिचय देना श्रावश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान त्रारम्भ में घने जगतों से ढके थे, श्रीर हमारे श्रार्य पुरखों ने उन्हें साफ कर श्राबाद किया था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार ब्रार्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, ब्रौर विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, इस की कुछ भत्तक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। श्रायों के इस फैलाव में उन की प्रत्येक वस्ती श्रीर राजधानी के नज़दीक पुराने जंगल, जिन्हें ने श्रय्वी कहते थे, विद्यमान थे। स्रायौं को बस्तियाँ उन ऋटिवयों के बीच टापुओं की तरह थीं। उन ऋटिवयों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जगली मनुष्यजातियाँ। वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती श्रौर प्राय: शिकार श्रौर फलाहार से गुज़ारा करतीं । इन में से कई नरमक्षक भी थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मास खातीं। श्रायों के पड़ोस मे रहने से कुछ श्राधिक सभ्य हो जाती, श्रीर फल मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला ऋादि जंगल की उपज ऋायों की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जातीं। त्रार्य लोग जंगलों का एकदम ध्वंस श्रीर जंगली जातियो का एकदम उन्मूलन नहीं करते । वैसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं। जहाँ तक बनता वे इन जातियों को अपने प्रमाव में ला कर सभ्य बनाते । किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन श्रटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था? । जहाँ पड़ौसी ऋटवियों के निवासी बहुत ही खूँख्वार और उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रवन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आयों की राजनीति

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० ळ ७। २दे० ळ म।

पर इन अटिवयों का कई प्रकार से प्रमाव होता। जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आर्य अदम्य दुःसाहसी होते। जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनी छीनसपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते।

वे भोजन और ऐश-आराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे रहते थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के विचार और मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और प्रतिभाशाली लोग थे। जानी, विद्वान् और विचारवान् व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष श्रादर था। बड़े बड़े राजा तक उन के समने विनय से मुकते। हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान और विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। अनेक खियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होतीं। प्राचीन आयों मे पर्दा एकदम न था, और खियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बटातीं।

श्रायों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जगलों का बड़ा भाग था। ये विद्यारिक तपस्वी कोग विजयोत्सुक राजकुमारों से भी श्रिषक साहसी प्रतीत होते हैं। वे विस्तयों की कलकल से बहुत दूर रम्य बनों में प्रकृति की खुली गोद में जा कर श्रपने ढेरे जमा लेते, श्रीर श्रध्ययन श्रीर मनन में श्रपना जीवन विताते। जहाँ एक प्रतिमाधाली विद्वान् ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे विद्यार्थी उस से पढ़ने को इकट्ठे हो जाते। ये विद्यार्थी श्रपने गुरुश्रों की गीवें पालते, उन के लिए जगल से फलमूल ले श्राते, श्रीर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर वनों में जो विस्तयाँ सी वस जातीं वे श्राश्रम कहलाती। जंगल के फल-मूल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० क्ष हा

श्रीर श्राश्रम की गौश्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बसन होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें श्रपने निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल जाती। श्राश्रम के इन विद्वानों की स्त्रियाँ श्रीर कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ श्रा रहतीं। यही श्राश्रम हमारे पूर्वजों की सब विद्या, विज्ञान, दर्शन श्रीर वाङ्मय भी जन्ममूमि थे। श्रायों के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा श्राश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, श्रीर यदि एक श्राश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर श्राक्रमण न करता। इम देख चुके हैं कि राजा बाहु श्रीर्व श्रुषि के श्राश्रम में ही पला था।

श्राश्रमों के निवासी पुरुष श्रीर क्षियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट में रहतीं, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में ऐसे दु:साइसी होते कि आयों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम श्रज्ञात स्थानों में जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने श्रन्तम जीवन में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आश्रमों पर जब कोई आपित आती, आर्य राजा उन की रक्षा के लिए फ़ीरन तैयार हो जाते। बहुत बार तो नये देशों में आयों का परिचय और प्रवेश इसी प्रकार होता। आर्य श्रृष्ठि और मुनि अपनी दु:साइसी प्रकृति के कारण प्राय: सुदूर जगलों में जा बसते, उन पर आपित आने की दशा में आर्य राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता।

## § ४४. शकुन्तला का उपाख्यान

हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के किनारे जोरमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कएव ऋषि का स्राश्रम था। मालिनी को स्थाजकल मालिन कहते हैं, श्रीर गढ़वाल

<sup>े</sup> वह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पच्छिम बहती हुई बिजनीर ज़िले के पच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगा

ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तर श्राज भी लोग उस के तट पर किनकसोत नाम एक कुछ दिखाते श्रीर उसे कपन के प्राचीन श्राश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान् ने इस वात की सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ श्रचरज नहीं कि कपन का श्राश्रम ठीक नहीं रहा हो। मालिन की धारा श्राज भी हिमालय के श्राँचल में सुहाननी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान बदलते हर्यों से घिरी, सफेद वाल् के पुलिनों के वीच कहीं चुपचाप भूमि के श्रन्दर खुत हो जाती, श्रीर फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक कलकल करते स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर श्रदा से मरती है, श्रीर उस के किनारे वाल् के पुलिनों में सुन्दर पिक्षयों का किलोल करना श्रीर चहचहाना श्रीर हरे वनों में सुन्दर पिक्षयों का किलोल करना श्रीर चहचहाना श्रीर हरे वनों में श्रनेक प्रकार के मृगों का विनोद करना श्राज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए विना नहीं रहता।

श्राश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वाहर छोड़ दी श्रौर कुछ एक साथियों के साथ पैदल श्रागे वड़ा। करव श्रृषि के ठीक स्थान पर पहुँच कर वह विलकुल श्रकेला रह गया। वहाँ उसे "सूखे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव फल लाने को बाहर गये थे; वे एक दो दिन वाहर ही रहे। उन की श्रनुपरियति में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का श्रातिथ्य किया। दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला का परस्पर प्रेम श्रौर विवाह हो गया। करव के लौट श्राने पर शकुन्तला संकोच में वैठी थी। उन का बोमा उतारने को वह श्रागे नहीं वढ़ी। किन्तु सव बात जान लेने पर पिता ने उसे श्राशीर्वाद दिया।

में जा मिलती है। नजीवाबाद श्रीर सुश्रङ्ग्जमपुर-नारायण स्टेशनों के बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का जो पुल है, वह उसी पर है।

## § ४५. सम्राट् भरत

शकुन्तला की कोख से एक बड़ा बीर और प्रचयड बालक पैदा हुआ । वही प्रतापी राजा भरत था। स्ट्यती से गंगा तक और गंगा के पूरव पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ गया। वह चक्रवर्त्तीं, सम्राट् और सार्वभीम अर्थात् सारे आर्यावर्त्तं का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, अऔर आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं।

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत-वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ। किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक।

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताश्चों ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रह गया।

## § ४६. भरत के वंशज

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगिरस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे। इस समय उस वंश में बृहस्पित ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पित का भतीजा दीर्घतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, और यौवन में उस का आचरण भी कुछ, प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गगा में बहा दिया, और बहते बहते वह पूरवी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा विल ने उसे शरण दी। आचरण दूषित होते हुए भी दीर्घतमा एक प्रतिभा-

शाली ऋषि या त्रीर उसकी दीर्घ त्रायु थी। उस का उपनाम गोतम या गौतम भी था।

राजा भरत के समय तक दीर्घतमा विद्यमान था, श्रीर भरत का महािमेषेक उसी ने कराया। उस के चचा वृहस्यित का पुत्र भरद्वाज काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों श्रीर वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा "मक्त" ( मक्त के वंशज ) थे। भरत को एक पुत्र की स्थावश्यकला थी। उस ने एक यज्ञ रचा। शायद दोर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विदयी भरद्वाज को अपना पुत्र वनाया। "मक्तों" ने उसे यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे।

## § ४७. हस्तिनापुर और पश्चाल देश

भरत के वंश में छुठीं पीढ़ी में राजा इस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध इस्तिनापुर की स्थापना की, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे वढ़ाया और अपना नाम दिया। इस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गई, जिन शाखाओं की आगे चल कर और प्रशाखाये हुई। मुख्य शाखा इस्तिनापुर में रही, पर कुछ गुमनाम हो गई। गंगा-जमना दोश्राव में दो और शाखाओं के राज्य वने। इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पाच राज्य वने। इन शाखा-राज्यों में खागे चल कर एक राजा के पाच राज्य वने। इन शाखा-राज्यों में प्रज्ञात कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी पञ्चाल देश हो गया। वत्समूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोश्राव का दिक्खनी भाग, जहाँ पहले कान्यकुळ का राज्य था, अब दक्षिण पञ्चाल कहलाने लगा। उस की राजधानी काम्यिस्य थी, जिसे फर्युख़ावाद ज़िले का काँपिल गाँव सूचित करता है। दिक्षण पञ्चाल

से लगा हुश्रा गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, श्रीर उस की राजधानी ऋहिच्छत्रा (बरेली ज़िले में ऋाधुनिक रामनगर) थी। इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध ऋृषि भी पैदा हुए । पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा ।

## § ४८. इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपामुद्रा

इस सारे युग मे ऋयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता रहा १ प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अर्थोध्या के राजवंश की तरफ ध्यान देना त्रावश्यक होता है। क्योंकि ऋयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन त्रार्यावर्त्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता। त्रानुश्रति के प्राचीन विद्वानों ने किसी वशावाली को इतना मुरक्षित नहीं रक्खा जितना श्रयोध्या के इस्वाकुत्रों की वंशावली को। वह वंशावली बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुन्ना हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनात्रों के बीच के समय का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या के वंश में कितनी पीढियाँ हुईं। ऐक्वाकु बश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं।

राजा सगर इक्ष्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुन्र्या था। पूर्वी श्रानव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, श्रीर दुष्यन्त को गोद लेने वाला तर्वस राजा मक्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट् मरुत्त त्रावीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे।

सगर ने ऋपने बेटे ऋसमजस को हटा कर पोते ऋशुमान् को राज्य दिया था। उसी श्रशुमान् के समय काशी का प्रसिद्ध राजा ऋतर्क हुआ जो प्रतर्दन का पोता **ग्रौर वत्स का पुत्र था। ग्र**लर्क पर लोपासुद्रा की बड़ी क़ुपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलर्क का शासन समृद्ध और दीर्घ हुआ। लोपासुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या ख्रीर अगस्त्य ऋषि

की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी।

## § ४६. ऋषि और ऋचायें

ऋषि शब्द को स्राजकल हम बहुत वार ठीक उस परिमित ऋर्थ मे नहीं वर्त्तते जो उस का प्राचीन ऋर्य था। हम हिन्दू लोग वेदों को वड़े ग्रादर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से वहुत से उन्हें ईश्वर की रचना मानते हैं । ससार के वाड्मय में ऋग्वेद ऋत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । वेदों के अन्दर जो एक एक पद्य होता है, उसे ऋच्या ऋचा कहते हैं। उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुन्, और गीतात्मक ऋच् या गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को नो एक पूरी कविता हो, सूक कहते हैं। सूक माने अच्छी उक्ति (सु-उक्त ) या सुभाषित । प्रत्येक ऋच् यजुष् या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम मे से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात् वैदिक ऋचों, यजुषों ऋौर सामों के ऋथों को समाधि में विचार किये विना नहीं समभा जा सकता, श्रौर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा-धिस्य हो कर मत्रों का साक्षात्कार या "दर्शन" किया, और उन का भाव फिर जनता को समभाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि का अर्थ है उन के मत मे "मन्त्रद्रष्टा" | जिस विद्वान् ने जिस मन्त्र ( ऋच्, यजुष् या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, श्रौर उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते हैं—अर्थात् वे वेदों को परमेश्वर का नहीं प्रत्युत आर्थ लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में भृषि वे प्रतिभाशाली किव थे जिन्हों ने अभृचाओं की (एव यजुषों श्रीर सामों की ) रचना की । जो भी हो, ऋषियों का ऋचाश्रों से विशेष सम्बन्ध है । जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान् श्रीर विचारवान्, उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं । लोपासुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, श्रीर स्वयं भी एक ऋषि थीं । जिस युग का वृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, श्रीर किसी युग में उतने नहीं हुए । उस समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रीर समावेद का श्रालग श्रालग संकलन न हुआ था । वेद-सहितायें (संकलन) न बनी थीं, फुटकर स्क ही थे ।

## § ५०. भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु

श्रयोध्या के राजाश्रों का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा श्रंशुमान् का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती श्रीर सम्राट् भगीरथ हुश्रा, जिस के नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुश्रा। भगीरथ का पोता नाभाग था, श्रीर नाभाग का बेटा श्रम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्त्ती राजा था। किन्तु उस के बाद श्रयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई।

जिन पाठकों श्रौर पाठिकाश्रों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में निदर्भ का राजा भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुवाहु श्रौर श्रयोध्या का राजा ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋक्ष (सात्पुड़ा) पर्वत के पिछ्छमी सीमान्त पर निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।

भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी श्रौर गोमुख से निकल कर टिहरी में भिलंगना को मिलाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य धारा श्रत्वखनन्दा में श्रा मिलती है।

ऋतपर्यं से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी उम्र में पागत हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम-ज़ोर हुए, श्रीर इस समय जब कि हस्तिनापर श्रीर पञ्चाल देश में भारत वश श्रपनी पूरी समृद्धि पर था, श्रयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी। किन्तु छः पीढ़ियों के इस ग्रह्ण के बाद राजा दिलीप के समय ऐश्वाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवर्सी राजा था। उस के समय के लगभग ही विदर्भ-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान् कृष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना तक एकच्छुत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पीता चक्रवर्त्ती रघु हुन्ना जिस के नाम से यह वंश राधव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र भ्रज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान् रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनाये हुई कि एक युग-परिवर्त्तन सा हुआ जान पड़ा । इसी से उन घटनाओं का चुत्तान्त एक त्रलग प्रकरण में कहना उचित है।

#### छठा प्रकरण

#### महाराजा रामचन्द्र

#### § ५१. रामचन्द्र का वृत्तान्त

दिलीप, रघु, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कहलाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर
बैठे, अर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछले प्रकरण
में किया जा चुका है। कोशल के पूरव विदेह, वैशाली तथा अग के
राज्य थे। दिक्लिन में वत्स देश (काशी का राज्य), तथा पिछले में
गगा-जमना काँठों में उत्तर पञ्चाल, दक्षिण पञ्चाल और हिस्तिनापुर के
अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अवश्य था जो
उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था। जमना के दिक्लिन
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक यादवी
की सत्ता थीं। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य दूद न चुका
हो तो दशरथ के समय तक उम समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा
नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज के काँठों
में मद्र, के केकय, गान्धार, सिन्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की
तरह थे।

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचित नहीं है ? राजा दशरय की तीन रानियाँ थीं—कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैशिल्या और कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल सुचित करते हैं कि उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी। दशरय के चार पुत्र हुए । कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण् श्रीर शत्रुष्ठ । वड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ । राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, श्रीर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुटी पाना चाहते थे । लेकिन ठीक जब राजितलक की तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के पड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता श्रीर लक्ष्मण् के साथ चौदह बरस के लिये दरडक वन जाना पड़ा, श्रीर अयोध्या की राजगद्दी पर भरत का बैठना तय हो गया । राम सीता श्रीर लक्ष्मण् वन को चले गये, लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, श्रीर ससार से चल बसे । उधर भरत श्रपनी निवहाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पजाब) में था । उसे बुलाया गया, श्रीर कोशल पहुँच कर जब उस ने सब चुत्तान्त सुना तो श्रपनी माता की करत्त्व पर बहुत लिज्जित श्रीर दुःखी हुश्रा । वह जगल में श्रपने माई के पास गया, श्रीर उसी की श्राजा से उस के प्रतिनिधि रूप में श्रयोध्या का शासन करने लगा ।

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट (ब्राधुनिक बुन्देलखरड) पहुँचे । चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी
के किनारे पञ्चवटी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा।
पञ्चवटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है, वहाँ अब भी एक
पर्वत रामसेज नाम का है। पञ्चवटी से वह मग्डली गोदावरी के निचले
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक वस्ती थी। वह
आधुनि छत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण
उस प्रदेश का नाम दक्षिण कोशल पड़ गया। लंका में राक्षसों का एक
राज्य था, और जनस्थान की वस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की
थी। रामचन्द्र के बनवास के दस वरस वीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षसों का राजा दशश्रीव "रावण्" सीता को लका ले भागा। राम और लक्ष्मण सीता की

तलाश करते नैर्ऋत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव और उस के मंत्री हनुमान से भेट हुई। वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों की बस्ती थी, श्रौर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित भाई था। श्राधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के श्रनगुंडी नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का स्वक माना जाता है। राम ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से वानरों श्रौर भृश्वों की एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, श्रौर ''रावण'' को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में श्रीधुनिक पोलोननक्स्रा (पौलस्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है।

## § ५२. राच्तस और वानर

कल्पना ने इस सीघे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राक्षस शब्द में अब बड़ी घृषा का मान आ गया है, और कल्पना ने राक्षसों को निचित्र रंग-रूप दे दिया है। नास्तव मे राक्षस और नानर प्राचीन दक्खिन की दो मनुष्यजातियाँ थीं, और आर्य लोग राक्षसों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे।

रावण शायद राक्षसो के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का सस्कृत रूप दशग्रीन जान पड़ता है, श्रौर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को ज्नम दिया कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आयों की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। उन मे भी अपने किस्म का सौन्दर्य था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर स्त्री थी। आर्य लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० क्ष ७ ।

राक्षर-कन्यात्रों पर ऋनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते ऋौर राक्षसों को श्रपनी कन्यायें भी देते थे। पाएडव भीम श्रीर हिडिम्बा राक्षरी के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान मे प्रसिद्ध है, वैशी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है। यही दशग्रीव रावरा पुलस्य का वंशक था, श्रीर पुलस्य को वैशाली के सूर्यवंशी राजा तृराविन्दु ने अपनी कन्या इलविला व्याह मे दी थी। राजा तृराविन्दु हिस्तनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती ख्रौर ख्रजमीट के तथा-श्रयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के समय के लगमग था, श्रीर वैशाली नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था। पुलस्त्य श्रीर इलविला का वेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। श्रायों की वैदिक भाषा सीखे विना और उस का परिडत हुए विना कोई स्त्रादमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, श्रीर उस के वश्ज भी श्रगस्य कहलाते थे। पुलस्य के कई वेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के वेटे को भी गोद ते तिया या। इस से प्रतीत होता है कि स्रार्य ऋषियों स्रीर स्रार्य कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा और साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों में पहुँच रहा था। स्वयं दशयीव भी तो ऋचास्रों का जाता था।

वानर श्रीर ऋक्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ श्रारिमक सम्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुस्रों, वनस्पतियों श्रारिमक सम्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुस्रों, वनस्पतियों श्रादि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी द्राविड श्रीर मुंड (शावर) जातियाँ, श्रमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इडियन तथा श्राष्ट्रेलिया श्रीर पपूवा द्वीपों के नीप्रोई लोग श्रव तक वैसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुश्रों श्रीर वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों से श्रपने शरीर को श्रांकते हैं। जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा वनस्पति के चिन्ह से श्रपने देह को श्रांकते हैं वे उसी के नाम से पुकार

जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इडियनों की भाषा मे टोटम कहते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों के श्रनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन मे पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे श्रीर श्रमुक में न करे। प्राचीन भारत के वानर. श्रुक्ष. नाग ऋादि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।

## 🖇 ५३. श्रायों का दक्खिन-प्रवेश

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी जाय तो वह सुदूर दिक्खन भारत मे त्रायों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिग्णाम हुआ पहले पहल दिक्लन का रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से श्रायों के श्रधीन हो जाना हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने ऋर्थात् महाराष्ट्र तक यादव ब्रार्थ पहुँच चुके थे। परशुराम, ब्रगस्य ब्रादि ब्रनेक मुनि श्रीर उन के वंशज दिक्खन में बस चुके, श्रीर वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे। स्रायों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी जातियों मे होने लगे थे। किन्तु यह सब ब्राटे मे नमक के समान था। कहते हैं "अगस्त्य" मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया श्रीर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह स्रगस्य निश्चय से पहले श्रगस्य का कोई सुद्र वशुज था. श्रौर रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त के सिवाय श्रीर कही आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दिक्खन में दर्खक वन फैला हुस्रा था, स्रोर केवल दो बड़ी बस्तियां थीं--जनस्थान स्रोर किष्किन्धा। दिक्खन भारत मे रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण किया। उस से आयों के लिए दिक्खन का रास्ता खुल गया।

<sup>. &</sup>lt;sup>१</sup>दे० 🕸 ७ ।

## § ५४. पंजाव में भरत का राज्य— राजग्रह, तच्चित्रां, पुष्करावती

चौदह बरस बाद रामचन्द्र स्रयोध्या वापिस स्राये श्रीर कोशल का राज्य सम्माला। उन का शासनकाल दीर्घ स्रीर समृद्धिशाली था। वे स्रपने समय के चक्रवर्त्ती राजा थे। उन के माई भरत को अपने निहाल का केक्सय देश का राज्य मिला। श्राधुनिक गुजरात, शाहपुर श्रीर जेहलम ज़िले प्राचीन केक्सय देश को स्चित करते हैं। उस की राजधानी उन दिनों राजग्रह या गिरिव्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे श्राजकल गिरजाक (जलालपुर) बस्ती स्चित करती हैं। केक्स के साथ सिन्धु देश (डेराजात तथा सिन्धसागर दोन्नाव का दिक्खन माग) भी भरत के श्रधिकार में था ।

मरत के पुत्र तक्ष ख्रीर पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, श्रीर तक्षशिला श्रीर पुष्करावती नगरियाँ वसाईं। उन की सन्तान श्रागे चल कर गान्धार-द्रुह्य लोगों में घुल-मिल गईं। तक्षशिला नगरी बड़े नाके पर वसाई गई थीं; वह पंजाव से कश्मीर तथा पंजाव से किपश देश जाने वाले रास्ते को कावू करती थीं। श्रागे चल कर वह विद्या व्यापार ख्रीर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलिंडी से २० मील उत्तरपञ्छिम शाहढेरी नाम की जगह में स्रव भी तक्षशिला

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कनिंगहाम—-एन्स्येंट ज्यौग्रफी श्रॉव इण्डिया, **ए० १६४।** 

रामायण के अनुसार भरत दाशरिथ को अपने निहाल का केकय देश मिला था, रघुवंश के अनुसार सिन्धु देश भी, पार्जीटर दोनों मे विरोध देखते हैं (प्रा० मा० पे० अ०, प्र० २७८)। वास्तव में दोनों में पूरा सामक्षस्य है, क्योंकि केकय और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० कपर § ३४ पर टिप्पणी)।

के खंडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) श्रीर सुवास्तु (स्वात) नदी के सगम पर थी। पेशावर से १७ मील उत्तर-पूरव आजकल के यूसुफ़ाई प्रदेश मे प्राग और चारसहा नाम की विस्तर्यां उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से कपिश श्रीर उद्घीयान ( स्वात की उत्तरी दून ) जाने वाला रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था।

## § ५५. भीम सात्वत, मधुरा की स्थापना, शूरसेन देश

लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई मे प्रदेश मिले। शत्रघ ने शायद प्रयाग की श्रोर से चक्कर लगा कर यमुना के पिन्छम सात्वत-यादवौ पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया। यादवौ मे सम्राट् मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुन्ना, जिस के वशाज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ। यमुना के पच्छिम शत्रुझ ने जिस स्था-नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश मे एक विस्तृत ऋरएय था, जिस का नाम सम्राट् मधु के नाम से मध्वन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुन्न ने मधुरा या मथुरा नगरी बसाई । शत्रुष्ठ के दो पुत्र हुए-सुवाहु श्रीर शूरसेन दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरसेन हो गया। राम श्रौर शतुष्ठ की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने ऋपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम सात्वत के पुत्रों से अन्धक और वृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अन्धक वंश में महामारत-युद्ध के समय कस ख्रीर वृष्णि वंश में कृष्ण पैदा हुए।

रामचन्द्र के पुत्र कुश श्रौर लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। त्तव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी आवस्ती

थी। कुश त्र्योध्या का राजा हुन्ना। उन के समय में मथुरा का राजा स्नम्बक था।

रामचन्द्र वास्तव मे अयोध्या के अन्तिम वहे सम्राट्ये। उन के बाद आगामी युग मे आर्यावर्त्ता इतिहास की रंगस्थली में यादव और पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के वाद इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग। रामचन्द्र इक्ष्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर ये, उन के समय की घटनाये वास्तव मे युगान्तरकारी थीं। इसी से यह कहा जाता है कि वे नेता और द्वापर युगो की सन्ध में हुए।

## § ५६. वाल्मीकि सुनि

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं।
मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, और राम दाशरिष में भी कोई दोष रहे
होंगे जो अब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते। किन्तु एक
आदर्श पुरुष में जो गुण होने चाहिए, भारतवासियों को उन के चिरित्र
में वे सब दीख पड़ते हैं इसी कारण वे उन्हें मर्थादापुरुषोत्तम कहते हैं।

रामचन्द्र के समय वाहमीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि या। उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा-ख्यान को श्लोकबद्ध किया। वाल्मीकि को वह रचना शायद एक सीधी-सादी ख्यात थी जिस के आधार पर वाद की 'वाल्मीकीय रामायरा' लिखी गई। वाल्मीकि को आदि-किब कहा जाता है। ऋचाओं के रूप में किवता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी किवता का आरम्म पहले पहल शायद वाल्मीकि ने ही किया।

#### सातवाँ प्रकरण

## यादव श्रौर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संपाम

## § ५७. ग्रन्धक, वृष्णि तथा श्रन्य यादव राज्य

द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों श्रोर पौरवों का इतिहास है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम साखत के पुत्रों के समय चार पिच राज्यों में बॅटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर श्रम्धक शासन करता था मधुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; श्रीर उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (श्राधुनिक बनास) नदी पर मार्तिकावत नगर था जो कि शास्त्र देश (श्राब् के चौगिर्द प्रदेश) के श्रन्तर्गत था। इन के श्रलावा विदर्भ, श्रवन्ति, दशार्ण श्रादि के यादव राज्य थे, श्रीर शायद माहिष्मती में एक छोटा सा है हुय राज्य भी था।

## § ४८. राजा सुदास, संवरण श्रौर कुरु

इसी समय उत्तर पञ्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिज-वन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए।

<sup>े</sup>दशार्या = बेतवा की पूर्वी शाखा; दशार्य = उस के कॉठे का प्रदेश ध्रयांत् बेतवा-केन के बीच का प्रदेश । श्रव भी उस नदी ध्रीर प्रदेश का नाम धसान है।

च्यवन वड़ा योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश श्रपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन स्त्रोर दक्षिण पञ्चाल, तथा पूरव स्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया। इस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार भगाया, श्रौर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाश्रों का एक जमघट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के श्रतिरिक्त मत्स्य, तुर्वसु, द्रह्यू, शिवि, पक्य, भलाना ( भलानस् ), त्र्रालिन, विषाणी त्र्रादि लोगों के राजा भी सम्मिलित थे । मत्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम लगता था, वह आ्राजकल का मेवात ( ग्रजनर ) है। तुर्वसु शुरू में तो कारूप देश ( वधेलखएड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पिन्छम चली गई हो सो भी हो सकता है। दुह्यु गान्धार देश के, स्रौर शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब और उत्तरी सिन्ध के निवासी ये । शिवियों के साथ लगा हुऋा<sup>२</sup> पक्**यों ऋर्यात्** ऋाधुनिक पश्तो-पज़्तो-माषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी श्रौर श्रालिन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; श्रौर भलानसों के विषय में यह अन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा और नदी बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन सव को इकट्ठे हार दी। संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दर्ग में शरण ली।

³ऋ०७, १⊏।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>सिबी को पठान लोग श्रव भी श्रपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, श्रीर यहाँ श्रव्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि श्रीर पक्थ का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिबी या सिविस्तान भी प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान पड़ता है।

सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के समय सवरण ने श्रपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को भी जीता। सवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ। उस ने दक्षिण पञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि-कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुचेत्र कहलाने लगा। उस के वशज कौरव कहलाये।

## § ५६. वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रौर पूर्वी राजगृह

किन्तु कुर के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वश मे चौथी-पॉचवीं पीढ़ी पर नसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर = चैद्यों के जपर चलने वाला) की पदवी मिली। उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति-मती नगरी को, जो त्राधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, त्रपनी राजधानी बनाया | उस ने मध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मतस्य से मगध तक के प्रदेश श्रधीन किये। इसी कारण वह सम्राट् श्रीर चक्रवर्ती कहलाया। निश्चय से वह ऋपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले मगध में एक वार श्रायों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक टिक न सका था ( § ४०-४१ )। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु ही ने स्थापित किया; वह श्रागे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया।

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बॅट कर पाँच भाग हो गया। वे पाँच भाग थे---मगध, कौशाम्बी, कारूब, चेदि स्त्रीर मत्स्य। काशी श्रीर श्रंग के बीच के प्रदेश श्रर्थात् श्राधुनिक दक्किती विहार का नाम मगध था। इस से पहले भी ऋार्यों की कई गौए शाखाये उसे ऋधीन कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र वृहद्रथ ने वहाँ जिस वार्हद्रथ वश की स्थापना की, वह स्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुस्रा। बृहद्रथ की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ( श्राधुनिक राजगिर ) यी। पिछे कह चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी का नामकरण उसी के श्रनुसार हुआ। वस के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्त्र था; उस ने प्रसिद्ध कीशाम्त्री नंगरी को बसाया या ग्रपना नाम दिया। कौशाम्त्री श्रनेक युगो तक वत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद ज़िले मे जमना के किनारे कोसम गाँव श्रव उसे स्चित करता है। कारूप देश कौशाम्त्री के दक्खिन था; उस का परि-चय दिया जा चुका है ; उसी प्रकार चेदि श्रीर मत्स्य देश का भी। मगध में वृहद्रथ ने जो वश स्थापित किया उसी मे श्रागे चल कर जरा-सन्ध, तथा चेदि वाले वश में शिशुपाल हुआ।

## § ६०. शन्तनु श्रौर उस के वंशज

कुर से चौदहवीं.पीढ़ी पर हिस्तिनापुर मे राजा प्रतीप हुआ। उस के पुत्र देवाि और शन्तनु थे। देवािप ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी पर वैठा। प्रतीप श्रीर शन्तनु के समय से हिस्तिनापुर का राज्य फिर चमक उठा। शन्तनु के पौत्र धृतराष्ट्र श्रीर पाग्डु थे। धृतराष्ट्र का विवाह एक "गान्धारी"—अर्थात् गान्धार देश की राजकुमारी—से हुआ, श्रीर उन के दुर्योधन, दु:शासन श्रादि श्रनेक पुत्र हुए। पाग्डु की वड़ी रानी कुन्ती से तीन पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम श्रीर श्रर्जुन; छोटी रानी "माद्री"

<sup>ै</sup>कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले पहल किनगहाम ने १८६१ ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, पृ० ३०१—११। किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया। किन्तु अब कोसम से पाये गये अभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की अनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० ई० १६२३-२४।

श्रर्थात् पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पत्र हए।

#### ६६१. जरासन्ध का साम्राज्य

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुन्त्रा जिस ने चारों तरफ दिग्वि-जय किया। उस ने पूरब तरफ श्रंग, वंग, कलिंग श्रौर पुराड़ का विजय किया, स्त्रीर पच्छिम तरफ़ कारूप देश के राजा वक्र स्त्रीर चेदि के राजा शिशापाल को स्रपना मित्र तथा स्रधीनस्थ बनाया। कारूव के दक्खिन विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे। मध्य देश में काशी और कोशल भी शायद उस के प्रभाव मे थे। पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था । चेदिराज शिशु-पाल जरासन्ध के समृचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में श्रान्धक-यादवों का राज्य-था, जहाँ का राजा कस जरासन्ध का दामाद था। कस ने जरासन्ध को अपना अधिपति भी माना, श्रीर उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर श्रत्याचार श्रारम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। जरासन्ध का कोप कृष्ण त्रौर मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा । मथुरा के यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, श्रीर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना।

## ६६२. अन्धक-वृष्णि-संघ

काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न होता । श्रन्धक-दृष्णियों का एक संघ था, श्रीर उस सघ के दो मुखिया चुने जाते जो सघमुख्य कहताते । प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत न होते श्रीर चुने जाते थे, उन्हें सघ या गण कहते। गुजरात में यादव-सघ के ऋतिरिक्त पंजाव मे योधेय, मद्रक, मालव आदि जो राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य ही थे। चुने हुए मुखिया भी प्राय: राजा ही कहलाते। ऋन्धक-वृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उम्रसेन।

## § ६३**. इन्द्रप्रस्थ को स्थापना, पा**ग्डवों की वढ़ती

इसी समय उत्तर पञ्चाल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पाग्डवों के गुरु द्रोणाचार्य ने श्रपने शिष्यों की सहायना से उत्तर श्रौर दक्षिण पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दक्षिण पञ्चाल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सज्जय श्रौर सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पञ्चाल में जा वसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की वेटी कृष्णा द्रौपदी से पाग्डवों का विवाह हुआ।

कौरवों (भार्तराष्ट्रों) और पारडवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। यह हो कर पारडवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा। दुर्यों धन उन्हें कुछ न देना चाहता था। अन्त में यह तय हुआ कि यमना पार कुरु लेत्र के दिखन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे वसा लें। वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खारडव वन कहते थे। हम देख चुके हैं कि करीव अद्वाईस पीड़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने ज़रा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुआ या जिसे साफ कर शतुझ ने मधुरा नगरी वसाई थी। खारडव वन को जला कर पारडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर वसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्दरपत गाँव स्चित करता है।

इन्द्रप्रस्य की समृद्धि शीघ्र वढ़ने लगी। पाएडव भी महत्त्वाकाक्षी ये, चुपचाप वैठने वाले न ये। उन के प्रदेश के साथ लगता श्रूरसेन

१दे० क्ष १० ।

देश था जिस में जरासन्ध की त्ती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध श्रीर पायडवों मे वैर होना स्वामाविक था, श्रीर दुर्ये। धन की जरासन्ध से सहानुमृति होना तथा कृष्ण का पायडवों की तरफ होना भी। कृष्ण की सहायता से भीम श्रीर श्रर्जुन ने जरासन्ध को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत मे सब से शक्तिशाली मगध के सम्राट् को मार देने से पायडवों की धाक जम गई, श्रीर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। पायडवों ने मगध की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को वैठाया; पर उस के कई प्रतिद्दन्द्वी थे; श्रीर पायडवों की सहायता होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर श्रिधकार रख सका, गिरित्रज श्रीर पूर्वी भाग पर उस का श्रिधकार न रहा। श्रग देश का शासक दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था। कर्ण के हाथ में वंग, पुरुड़ श्रादि पूर्वी राज्यों की नायकता श्रा गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने पड़ौसी कारूष श्रादि राज्यों में प्रमुख हो उठा।

प्राचीन समय में महत्त्वाकाक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया करते थे। पाएडवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने ऋनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, ऋौर राजसूय में भाग लिया। धार्तराष्ट्रों को ऋपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल ईप्यों से जला जाता था। जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को वृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा। इस प्रकार मगध-साम्राज्य की मग्न इमारत का एक ऋौर स्तम्म टूट गया।

#### § ६४. महाभारत युद्ध

पागड़ वों की की त्तिं श्रीर समृद्धि से धार्तराष्ट्र श्रीर पागड़ वों के दूसरे दुरमन बहुत चिद्रे। दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि उन के पराभव का एक रास्ता ढूढ निकाला। प्राचीन आर्य क्षत्रियों मे जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था। युद्ध मे मूँह मोड़ना जैसे पाप समक्ता जाता, धृत के आह्वान से मूँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था। शकुनि और दुर्योधन ने देखा वे युद्ध मे पाएडवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमत्रण दिया। पाएडवों को उस मे हार कर वारह वरस वनवास और तेरहवे वरस अज्ञातवास का दएड भोगना पड़ा।

उन की अनुपिस्थिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति सगठित की। मत्स्य देश के राजा विराट् के यहाँ पार्डवों का अज्ञात वास का वरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन और कौरवों ने त्रिगत्ते देश ( उत्तरपूर्वी पजाव ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक धावा किया, और उन के डगर लूट ले चले। पारडवों की सहायता से विराट् ने उन्हें हराया।

अज्ञात वास की समाप्ति पर पायडवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योघन ने कहा कि मैं युद्ध के विना सुई की नोक भर ज़मीन भी न दूंगा। दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। आर्यावर्त्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा और जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की आरे से लड़ीं। जो बृत्तान्त हम महामारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो माइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में फैल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष ग्रहरा किया।

कहते हैं घार्तराष्ट्र ऋौर पाएडव दोनों पक्षों ने ऋार्यावर्त्त के एक

<sup>े</sup>त्रिगर्त देश में आधुनिक कॉगड़ा, सत्तलुज-व्यास के बीच का "द्वाचा", तथा द्वाबे के साथ लगता व्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मि-जित था।

एक राजा को अपनी स्रोर खींचने का भरसक जतन किया, श्रीर तुफान ब्राने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की ख्रोर से लड़ने को भट्टपट उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं ख्रौर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध का राजा सहदेव पाएडवों की श्रोर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, श्रग, वग, श्रीर कलिंग श्रादि सब राज्य कर्ण की नायकता मे कौरवीं की तरफ थे। पूर्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पागडवों से सहा-नुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात ने सेना के साथ उधर ही था। इस प्रकार सारा पूरव कौरव पक्ष मे था । किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के मित्र ऋधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा शायद पाएडवों का कृतज्ञ था। पूर्वी कोशल लोग भी जरा-सन्ध से बहुत तग हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से ऋपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या महाकोशल मे जा बसे थे। काशी श्रौर कोशल (पूर्वी) इस समय पागड़वों की स्त्रोर थे, पर कोशल राजा बृहद्-बल कौरवों की तरफ था, श्रीर उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्यों

<sup>ै</sup>म० मा० का श्रनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों के साथ चीनों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-शुद्ध के समय तक श्रायों का ससर्ग न हुआ था, विद्यमान म० मा० उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के पहाड़ी लोग हैं, श्रीर उन का भाड़े के सिपाही रूप में शुद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द श्रासाम के पूरव की किसी जाति या देश के श्रर्थ में हमारे वाङ्मय में बहुत पीछे श्राया दीखता है; दे० नीचे § १३६ श्र. तथा & २६। भारत-शुद्ध के समय श्रायांवर्त्त का उत्तरपूरवी सीमान्त उत्तरी बंगाल से अधिक पूरव नहीं हो सकता।

उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का वेटा चेदिराज धृष्टकेतु भी पारडव पक्ष में था। चेदि के पड़ोसी कारूप श्रौर दाशार्या देश भी उसी श्रोर थे; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों की तरफ। पाञ्चालों के सभी वंश—श्रुखय, सोमक श्रादि—हुपद के साथ स्वभावतः पारडवों के पक्षपाती थे।

शूरसेन के प्रसग से अब हम पिन्छुमी यादवों की तरफ आते हैं। अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कुल्ला भी खुल्लमखुल्ला एक पक्ष से लड़ने को तैयार न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पायडवों की तरफ हुए। कृष्ण के भाई वलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यिक आदि की नायकता में पायडवों की तरफ से लड़े। किन्तु उन के पड़ीस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कुतवर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरबों की त्रोर हुए। कहते हैं नील सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सैनिक भी थे। शाल्व देश (आबू के चौगर्द) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध वाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों की तरफ गया।

पजाव श्रौर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की श्रोर थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवीर के राजा जयद्रथ श्रपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, श्रौर वाकी सब राष्ट्र उस के वशवर्ती

<sup>ै</sup>पाजींटर ने म० मा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पायट्य राजा सारंगच्वज पायट्वों की तरफ़ से लड़ा था। द्वाविड और आन्ध्र लोग साहिष्मती के आर्थ राजाओं की ओर से भाड़े के सिपाही-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पायट्य-राष्ट्र की स्थापना ही १ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुई थी; दे० नीचे § १०१ और स्टि२४।

थे। जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार श्रीर त्रिगर्त्त भी दुर्योधन के सहायक थे। ये तीनो राज्य पंजाव-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, श्रीर बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तोनों के साथ केकय, शिवि श्रादि पंजाब की श्रन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष मे गई। यहाँ तक कि पायडवों के मामा मद्र देश के राजा शह्य को भी उसी श्रोर होना पड़ा। मद्र श्रीर वाहीक का नाम प्राय: इकट्ठा श्राता है, सम्भवत: वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक श्रीर मालव नाम की दो जातियाँ राची की निचली धारा के दोनों श्रोर रहती थीं । मद्र-वाहीक, जुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, श्रम्बष्ट श्रादि पजाव की सभी जातियाँ कौरवों की श्रोर गईं। काम्बोज देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल एक श्रमिसार देश का राजा पायडवों की तरफ से लड़ा। श्राधुनिक कश्मीर रियासत का पिच्छमदिखनी भाग, जिस मे पूँच राजौरी श्रीर भिम्मर रियासत का पिच्छमदिखनी भाग, जिस मे पूँच राजौरी श्रीर भिम्मर रियासत हैं, श्रमिसार कहलाता था।

इस प्रकार पायडवों की श्रोर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध काशी-कोशल, श्रौर गुजरात के यादव थे, श्रौर कौरवों की तरफ समस्त पूरव, समस्त उत्तरपिन्छम, पिन्छमी भारत मे से माहिष्मती श्रवन्ति श्रौर शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी श्रूरसेन वत्स श्रौर कोशल

<sup>ै</sup>मालवों को पार्जीटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, श्रीर छुदक भी उन के साथ थे। यह स्पष्ट गलती है। ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, मालवा पीछे गई हैं; दें नीचे §§ १२३, १४७। पा॰ की इन गलतियों को सुधार देने से भारत-युद्ध में दोनों पर्चों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता श्रा जाती है, तथा युद्ध की न्याख्या भी कुछ श्रन्छी हो जाती है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देo नीचे 🕸 १७ ।

के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश श्रीर गुजरात पारडवों की श्रीर था, श्रीर पूरव (विहार, बगाल, उड़ीसा), उत्तरपन्टिन्नम (पंजाव) तथा पन्छिमी विन्थ्य (मालवा) कौरवों की तरफ।

पारडवों की सेनाये मत्स्य की राजधानी उपस्नव्य के पास आ जुटी; कौरव सेना पंजाव पूरवी छोर से कुरु जेत्र के उत्तर होते हिस्तिनापुर तक फैली थीं। सिन्ध की बातचीत निष्फल होने पर पारडव सेना उत्तर को बढी और कुरु जेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ दिन के सिक्षस युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया। पारडवों की जीत हुई और वे कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट् हुए।

## § ६५. यादवीं का गृह-युद्ध

मारत-युद्ध के कुछ ही बरस वाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा-इयों से अपना नाश कर लिया, और भगवान् कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। अर्जुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हें पिन्छुमी राजपूताना के जंगली आमीरों के हमलों का मुका-वला करना पड़ा। अर्जुन ने उन्हें मार्त्तिकावत (शास्त्र देश) में, सर-स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में वसा दिया।

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित हो गया । ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति श्रीर किल का श्रारम्भ गिना जाता है।

#### आठवाँ प्रकरण

## श्रारम्भिक श्रायों का जीवन सम्यता श्रीर संस्कृति

# § ६६. प्राचीन इतिहास का युगविभाग ग्र. राजनैतिक—कृत, त्रेता और द्वापर

श्रार्य राज्यों के उत्थान काल से महाभारत-युद्ध तक का, श्रथवा दूसरे शब्दों में इक्ष्वाकु श्रीर पुरूरवा के समय से कौरव-पागड़वों के समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछलो पाँच प्रकरणों में संत्तेप से कहा गया है। इक्ष्वाकु से पागड़वों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है।

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की । अयोध्या के वंश में इक्ष्वाकु से ले कर महाभारतकालीन राजा बृहद्बल तक करीब नंब्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इक्ष्वाकु से मान्धाता तक बीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इक्षतीस, सगर तक अढ़तीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से बृहद्बल तक अठुाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बरावर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल पंचानवे पीढ़ियों किनी हैं। दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें

२१७

हैं जिन से उन वंशों का ऋयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चित होता है। हप्टान्त के लिए, यादव राजा शशविन्दु की लड़की विन्दुमती राजा मान्धाता को ब्याही थी । इस लिए शशविन्दु को मान्धाता से ठीक एक पीढी ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को श्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जी-टर ने ऐसी वातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे ग्रक्षरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाव से बीस पीड़ियाँ हैं, लेकिन यादव वंशावली मे शर्शावन्दु श्रौर विदर्भ के वीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों निश्चित पीडियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है। वशतालिका मे यह सन स्पष्ट दीख पड़ेगा। इस प्रकार ऋयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना है, ग्रौर श्रन्य सब घटनाग्रों का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है।

पाचीन अनुश्रुति के विद्वान् इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता श्रीर द्वापर नाम के तीन युगों मे बाँटते हैं। ये युग श्रमल में भारतीय इतिहास के युग थे, जैसे ऋाधुनिक इतिहास मे मुग़ल-युग, मराठ-युग श्रादि । किन्त ज्योतिषियों श्रौर सुष्टि की उत्पत्ति-प्रलय श्रादि का विचार करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना मे भी इन्हीं नामों को ले लिया, श्रीर इन युगों की लम्बी लम्बी श्रवधियाँ निश्चित कर दीं।

श्रनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति श्रीर त्रेता के क्रारम्भ में हुक्रा, रामचन्द्र त्रेता के क्रन्त में, क्रीर भारत-युद्ध के वाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर । यदि सोलइ बरस प्रति पीढ़ी भिनें तो कृत युग अन्दाज़न साढे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० \* ११।

छः सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। तीनों युगों की कुल अविध अन्दाज़न १५२० वरस रही। अनुश्रुति के श्रनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुत्रा था। यदि वह वात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पू० या अन्दाज़न २९५० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था।

मोटे अन्दाज़ से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० से १९०० तक त्रेता, ऋौर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।

इ. वाड्मयानुसार—प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग

यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; वाह्मय के इति-हास में इसी काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) की प्राग्वैदिक सुग, ऋचा-युग और सहिता-युग मे बाँटा जा सकता है।

उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊर्व, दत्त श्रात्रेय, विश्वामित्र, जमदिम श्रादि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुई। श्रीर वह परम्परा राजा सुदास (६८वीं पीढ़ी) और सोमक (७०वीं पीढ़ी) के वशजों के समय--लगभग ७३वीं पीढ़ी--तक जारी रही। एकाध ऋषि ज़रूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया । उस के बाद, जैसे कि स्रागे बतलाया जायगा, ऋचात्रों यजुवों स्रीर सामीं की संहितायें बनने लगीं, अर्थात् उन का वेद रूप में सप्रह या सकलन होने लगा जो भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहा। ऋचाये जब से प्रकट होने लगीं, श्रीर जब तक श्रन्त में उन की सहिताये बनीं, उन श्रविधयों के बीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( ब्रन्दाज़न २९५०—२४७५ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से

७३वीं पीड़ी तक का समय ( अन्दाज़न २४७५—१७७५ ई० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा युग, और ७४वीं से ९५वीं पीड़ी तक का समय ( अन्दाज़न १७७५—१४५५ ई० पू० ) अपर वैदिक या संहिता-युग। प्राग्वैदिक युग पौने पाँच सौ वरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, और सहिता-युग साढ़े तीन सौ वरस। पूरा वैदिक युग साढ़े दस सौ वरस जारी रहा।

श्रारम्भिक श्रायों के श्रार्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, समाजिक श्रीर सास्कृतिक जीवन को जब हम समफना चाहते हैं, तो हमे श्रनुश्रुति से भी कहीं श्राधिक सहायता श्रुति श्रथवा वेदों से मिलती है, क्यांक श्रुति में उस समय के श्रार्थ विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सौ वरस के समय में—पीने पाँच सो वरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सौ वरस के वैदिक श्रुग में—लगातार एक सी श्रवस्थाये नहीं रहीं। समाज के जीवन की प्रत्येक सस्था श्रीर प्रथा में क्रमिवकास होता रहा। श्रृचाश्रों श्रीर सामों की श्रपेक्षा यज्ञष् सव पीछे के हैं, श्रीर भिन्न भिन्न श्रृचाये भी भिन्न भिन्न श्रुगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से वैदिक वाह्मय से श्रायों के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया जाता है।

### § ६७. समाज की बुनियादें

#### त्र. जीविका त्रवस्थिति त्रौर स्थावर सम्पत्ति

श्रारिम्मक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता है। उस के वाद पशुपालन का ज़माना श्राता है, श्रीर फिर धीर धीरे मनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग में जगम श्रीर फिर कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, श्रीर स्थावर सम्पत्ति होने से समाज में स्थिरता श्राती है। शिकारिया की टोलियाँ या पशु- पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृपक समाज स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, ब्रौर फिर सम्यता का विशेष विकास।

वैदिक श्रायों का समाज पशुपालकों श्रीर कृषकों का था, विक प्राग्वेंदिक युग मे—इक्ष्वाकु श्रीर पुरूरवा के समय में—भी वे पशुपालक श्रीर कृपक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पछि छोड़ चुके थे। तो भी उस युग की याद श्रभी ताज़ी थी जब कि लोग श्रनविश्यत— श्रनविश्यता विशः—थे, श्रर्थात् जब श्रार्य लोग केवल पशुपालक थे, श्रीर कृपक जीवन उन्हों ने श्रपनाया न था।

#### इ. जन विशः श्रीर सजाताः

विवाह की श्रीर (पतृमूलक (Patriarchal) १ परिवार की संस्था भी उन में चल चुकी थी, बिलक समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। वैदिक समाज का संघटन कवीलों (Tribes) के रूप में था। उन कवीलों को वे लोग जन कहते थे। एक जन की समूची जनता विशः अ (विश् का बहुवचन) कहलाती थी। जन या विशः का ही राजा होता,

<sup>&#</sup>x27;युरोपियन भाषात्रों का पैट्रिश्राकेंट (Patriarchate) शब्द श्रथवा पैट्रिश्राकेंत (Patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (polity) के अर्थ में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; patriarch के लिए हमारे .हाँ प्राचीन शब्द हैं पितामह। जहाँ वह परिवार या समाज के धर्य में मेंट्रिश्राकेंट (Matriarchate) के मुकाबत्ते में वर्ता जाय, उसे पितृमूलक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की प्रधानता दिखाने का श्रभिप्राय नहीं होता, प्रस्थुत समाज या परिवार पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का। रिश्रय १२, १, १४। उवहीं १४, ६, १-२।

ग्रौर राजनैतिक रूप से संगठित विशः श्रर्थात् जिस प्रजा का श्रपना देश हो ग्रौर राजा हो, राष्ट्र<sup>9</sup> कहलातीं।

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं ख्रीर जब कभी जन रहे हैं, उन की कराना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। वैदिक आयों के जनों की कल्पना भी वैसी ही थी। अर्थात् प्रत्येक जन के लोग (विश) यह समभते ये कि हमारा मूल पूर्वज एक जोड़ा था, उस की सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता श्रीर फैलता गया, उस की अनेक खाँगे होती गई। श्रीर जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुज़र्ग व्यक्ति-पिता या पितामह-शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक युड़े परिवार का भी एक बुलर्ग या पितामह शासन करता था। वह जनका मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकर्रर होता हो। जन के सब लोग सजात या सनाभि होते, श्रथवा कम से कम श्रपने को सजात श्रीर सनाभि मानते। एक जन के सन लोग परस्पर स्व (त्रपने) भी कहलाते । ऋपने जन के वाहर के सन लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्य (निकाले हुए) अथवा अरण (जिन के साथ वातचीत—रण शब्दें—या रमण न हो सके) होते । इस प्रकार की राज्यसंस्था को जिस में सब कोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समभा जाय, हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैदिक आयों की राज्यसस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ऋ० १०, १७३, १; १०, १७४, ४।

रश्रय म, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट्—श्रराज-कता—के वाद पहले गृहपति का शासन खड़ा हुन्ना, उस से सभा श्रीर समिति का विकास हुन्ना।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बहीं १, १६, ३; १, ३०, १; ३, ३, ७; ४, २२, १२; ४, ३०, २<sup>,</sup> ६, ६, ३; ६, ४३, १; २०, ११६, १ ।

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर भले ही वास्तविक हो चाहे किल्पत । यच बात यह है कि सजातता कम से कम दो अंशों में अवश्य किल्पत होती थी। एक तो इस अश में कि विश: में या जन में बाहरी लोग समय समयपर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख चुके हैं कि हैहयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शर्यात भी थे, यद्यपि वस्तुत: शार्यात हैहय तो क्या ऐळ भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति था समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात' बन जाता था।

#### उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास

दूसरे, श्रारम्भ में जन का पूर्वज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अर्केला रह नहीं सकता था, मनुष्य का श्रार्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने श्रीर फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिशुन (जोड़े) से बने, यह कल्पना गलत है। कारण कि श्रारम्भ में स्थायी मिशुन ही न थे, विवाह की संस्था ही न यी, श्रीर उस हालत में भी शिवारी मनुष्यों की आर्थिक ज़रूरते उन्हें श्रिचरस्थायी जत्थों में बाँट देती थीं। उन श्रारम्भिक श्रस्थायी जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी।

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अव्यक्तालिक समागम होते थे। स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार टूट जाता था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० खपर § ३६, ३८।

वास्तव में उन मिथुनों श्रीर टोलियों को परिवार या कुटुम्व कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह विलष्ट था। जब उस के बच्चों में से कोई उस से श्रिधिक विलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता श्रीर टोली की स्त्रियाँ उस के श्रधीन हो सकती थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ वनती श्रीर टूटती रहती थीं। वह श्रारम्भिक सकर (Promiscuity) की दशा थी।

स्त्री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक मले ही काम रहा हो, किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमविमाग (Division of labour) की आवश्यकताये उन समागमों को धीरे धीरे स्थायी वनाने लगती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के वाद सीधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो वात नहीं है। प्रमिश्रणा और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृम्लक (Matriarchal) परिवार को उदय और श्रस्त होता देखते हैं। मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित नम्ना आधुनिक जंगली द्राविड जातियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन से अन्दाल किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज सम्भवतः इसी नमूने का था।

एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली थी। प्रत्येक टोटम-टोली की जगल में अस्थायी वस्ती या डेरा था। एक वस्ती के स्त्री-पुरुष परस्पर वहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ भ्रौर स्त्रियों दूसरी तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, श्रौर उस नियम को तोड़ने वाले को कटोर दर्गड—प्राय: विनीसन—मिलता। ह्योटे वच्चे स्त्रियों के पास श्रीर वड़े पुरुषों के पास रहते। वच्चा अपनी मां को जान सकता, पिता को नहीं; टोली के सभी वड़े आदिसयों को

वह पिता कहता। वह एक सामृहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का त्रालग त्रालग कुटुम्ब नहीं था। बच्चे भी सामृहिक थे। श्रार्थिक जीवन भी सामृहिक था, श्रर्थात् शिकार श्रीर फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन करती; श्रीर जो स्त्रियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती। वसन्त के उत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट होता। उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते। किन्तु प्रत्येक स्त्री का कोई विशेष पति होता हो, श्रौर स्त्री उस उत्सव के समय उसी से समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम की स्त्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों की स्त्रियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं। किन्तु अनुकृत टोटम में असुक स्त्री असुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने श्रंश में सकर या प्रमिश्रणा जारी रही, श्रीर विवाह भी साम हिक रहा । उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों मे वापिस चले जाते। आरम्भिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी. वहीं इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ श्रंश में नियन्त्रित कर दिया था। किन्तु उस मातृम्लक समाज के नियन्त्रण में श्रौर पितृमूलक परिवार की विवाह-संस्था में नहत भेद है।

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समूहपन्थी समाज में जिन व्यक्तियों में श्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति श्रिधिक जगी, श्रीर जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित होना पड़ा। श्रनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते रहे, किन्द्र धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जल्थे

बन खड़े हुए । नियमित टोलियों की ऋपेक्षा इन विद्रोही जत्यों के लोग श्राधिक प्रक्रमशील श्रीर दु:साहसी तो थे ही। साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, उन की तुच्छ सम्पत्ति श्रीर सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम मे सब से अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया वनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का श्रारम्म हुआ। सामृहिक लूट व्यक्तियों से वाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के परामर्श से वह बॅटवारा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर व्यक्तिगत परिवार शुरू हुए । घीरे घीरे इन नये नमूने के जत्यों ने पुराने समूहा-श्रित जीवन के जत्यों को समाप्त कर दिया, श्रीर इस प्रकार उस मातृ-ं मृलक समाज (Matriarchate) में से ही यह नया पितृमुलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृम्लक जत्यों के विकास से जन वन गये। स्त्रीर जनों में विवाह की सस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि श्रारिम्भक मातृम्लक परिवारों की उन को याद भी न रही, श्रीर वे यह समभाने लगे कि विवाह की सस्था अनादि है और हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं।

वैदिक जन भले ही पितृमृलक परिवार पर निर्मर थे, तो भी माता से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपितक विवाह (Polyandry) आदि की पुरानी प्रथाये मातृमृलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में उन में चली आतीं या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी हढ़ न थी जितनी बाद में हो गई। अनुश्रुति में इस बात का स्पष्ट उक्लेख है कि दीर्घतमा अर्थि के समय (४१वीं पीढ़ी) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थीं। किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता।

१म० मा० १, १०४, ३४-३६ । दें० नीचे 🕾 १३ ।

ऋ. जन का सामरिक संघटन--श्राम श्रौर सं-श्राम, जानराज्य

प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या दुकड़ियाँ होतीं जो आम कहलाती थीं। आम का अर्थ था जत्था या दुकड़ी, बाद में आम जिस स्थान में बस गया वह स्थान भी आम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में आम में स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित आम भी होते थे; शर्याति मानव के अपने आम के साथ भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाहमय मे प्रसिद्ध हैं । कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश. की स्मृति लुस न हुई थी।

प्राम का नेता प्रामणी कहलाता। वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा। आपित के समय या आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न आम इकट्ठे होते, वह समूचे जन का आम आम कर के जुटना ही सं-आम कहलाता। उसी ते युद्ध का नाम ही संग्राम हो गयां। स-आम मे पदाित और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह स-आम या आमशः जमाव ही जन की सेना होती। प्रत्येक सैनिक अपने शस्त्रास्त्र लाता, और रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः वैल के चाम से मढ़े होते । धनुष, माला, वर्छा, कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच पहन कर लड़ते। वाया या शर प्रायः सरकराडे के होते, उन की अनी सींग हड्डी या धातु की होती। जहरीले वाणों का प्रयोग भी होता था वैदिक आयों को अपने धनुष-वाया पर कैसा भरोसाथा, सो उन की इस कितता से प्रकट होता है—

धनुप से हम गौवें जीतें, धनुष से युद्ध जीते, धनुष से तीव जहाइयां जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> সতে রতে, ৪, ৪, ২, २। <sup>২</sup>যন্ত: २६, ২२; ऋ० ६, ४७, २६। <sup>3</sup>ऋष**০** ৪, ६, ४-২।

हम सर्ब दिशायें जीतें । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा (वाण ) को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नज़दीक आती है। यह लडाई में पार लगाने वाली धनुष पर चडी हुई कान में युवती को तरह क्या फुसफुसाती है।

धनुष के दोनों छोर स्त्री श्रीर टस के दिल लगे की तरह पर-स्पर मिल कर गोदी में बेटे (वार्ग) को लिये हुए हैं। वे दोनों फुरते-फडकते हुए शत्रुश्चों श्रमित्रों को बींध गिरावें।

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि वैदिक वाङ्मय में यह विचार पाया जाता है कि राजत्व का ब्रारम्भ युद्ध में ही हुन्ना। "देव ब्रोर श्रमुर लड़ते थे, देवों को श्रमुरों ने हरा दिया। देवों ने कहा— हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर ले। सब सहमत हो गये श्रीर कर लिया ।" शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि भूमि का, राज्य जान राज्य क हलाता श्रीर वह एक किस्म का ज्यैष्ट्य — प्रमुखता या नेतृत्व — मात्र था न कि मलकीयत।

### ~लृ. त्रार्य श्रौर **दा**स

युद्ध बहुत बार आयों के जनों में परस्वर भी होते हैं, पर प्राय: जंगली लोगों—दासों—से होते, जो अपने पुरों या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के सब लोग मिल कर आर्य जाति है, और दास लोग उन से अलग हैं, उन से नीचे दर्जें के हैं, और सदा आयों से हारना श्रीर लूटे स्तायें जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आयों में भरपूर था। दासों का रूप-रग भी आयों से भिन्न था, वे भिन्न वर्ण के—काली लचा वाले — और अनास - वग़रेर नाक के—श्रर्थात् कुछ चिपटी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यजु २६, ३६-४१। <sup>२</sup>ऐत० झा० १, १४। <sup>3</sup>यजु ६, ४०। <sup>४</sup>अथ० ४, ३२, १। <sup>५</sup>वहीं २०, ११, १। <sup>६</sup>अथ० २०, ३४, ४; ऋ० १, १३०, म। <sup>७</sup>ऋ० १, १३०, म। <sup>८</sup>वहीं ४, २६, १०।

नाक वाले होते; वे मृष्त्र श्रर्थात् श्रव्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी श्रायों की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब श्रायों को मिला कर पश्च जनाः श्रर्थात् 'सब जातियाँ' भी कहा जाता था।

### ६ ६८. आर्थिक जीवन

श्र. श्रम श्रीर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय

कह चुके हैं कि पशुपालन श्रीर खेती जनता की मुख्य जीविकाये थीं। उन के श्रितिरिक्त मृगया (शिकार) भी काफ़ी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थीर। तो भी वैदिक श्रायों की खेती आर्राम्भक दर्जे की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः श्रनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाड्मय में कहीं नहीं पाया जाता, श्रीर न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है।

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ श्रौर दास-दासियाँ ही होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी। पालत् पशुश्रों में सब से मुख्य गाय बैल श्रौर घोड़ा थे; उन के श्रातिरिक्त भैष भेड़ वकरी गधा श्रौर कुत्ता भी काफी पाले जाते थे, किन्तु बिक्ली का उक्लेख नहीं मिलता। गौश्रों के रेवड़ तो यहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक श्रायों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक की वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए श्रपनी प्रार्थनापूर्ण कविता की तुलना बछड़े के लिए गाय के रॅभाने से करता है! अद्वर में जीतने के बाद शत्रु की भूमि, दास-दासियाँ श्रौर डंगर विजेता श्रों को खूब मिलते,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं। <sup>7</sup>वहीं १०, १०१, ४; अध्य० ११, ३, १३। <sup>3</sup>वहीं २०, ६, १।

तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में वॅट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्यक्ति में सम्मिलित होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते।

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का विनिमय श्रीर व्यापार न के वरावर होता । नई मौिमक सम्पत्ति दाय-भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल श्रादि साफ कर वनाई या पैदा की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बरावर था। दूसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था। सुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु-विनिमय ही चलता था। विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम देती थी । निष्क नाम का एक सोने का दुकड़ा ज़रूर चलता था, जो शुरू में शायद एक श्राभूषण्-मात्र था ; किन्तु वह भी श्रिधकतर दान मे ही दिया जाता , व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। पिछे चल कर वही मुद्रा का श्राधर वना।

ऋष देने लेने की प्रथा भी थीं । जुआ खेलने का रिवाज बुरी तरह था, और वहीं प्रायः ऋषा का कारण होता । ऋषा न जुकाने से ऋषी दास बन सकता था।

#### इ. शिल्प

कृषि श्रौर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई या रथकार का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ श्रौर कृषि के लिए हल श्रौर गाड़ी बनाता। युद्ध श्रौर कृषि की सामग्री तैयार

<sup>े</sup>वहीं २, ७, ६ | २५त० मा० १, ४, २७ । <sup>3</sup> अथ० ४, १७, १२ । ेवहीं २०, १२७, ३ । ेवहीं ६, ११७, १-३; ६, ११६, १३ । <sup>६</sup>यजु ३०, ६; अथ० ३,४, ६ ।

करने के कारण लोहार ( कर्मार ) का काम भी बड़े गौरव का था। वह जिस धातु से सब श्रौजार-हथियार तैयार करता उस का नाम श्रयस्था, किन्तु श्रयस् का श्रर्थ उस ज़माने में लोहा था या ताँबा इस पर मतमेद है। कई विद्वानों का विचार है कि श्रयस् लाल धातु थी, इस लिए उस से ताँबा ही सममना चाहिए। चमड़ा रॅगने श्रीर जनी कपड़ा बुनने के शिल्पों का भी बड़ा गौरव था। स्त्रियाँ चटाई श्रादि भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विशः से कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ साथ स्त ( रथ के सारथी ) श्रादि भी थे, वे बुद्धिमान ग्रौर मनीषी माने जाते, श्रीर उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती ।

**उ.** पिं लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन

वैदिक काल में नगरों श्रीर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं दील पड़ती। पुर से श्रमिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से ही है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पिण नामक विनिमय करने वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है। पर वे पिण प्रायः श्रमुर या श्रम्य श्रनार्थ प्रतीत होते हैं, जिन्हें श्रायों श्रीर उन के देवताश्रों से सदा हारना श्रीर लुटना पड़ता था । कहीं कहीं देवपिणुगों का भी उल्लेख श्राया है । निदयौं पार करने के लिए तो नावें ख़ूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्धु श्रीर समुद्र में जाने वाली नावों का उल्लेख श्रवश्य मिलता है, किन्तु कई विद्वान् सिन्धु श्रीर समुद्र का श्रर्थ केवल बड़ीनदी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं। <sup>२</sup>यजुः २०, १४। <sup>3</sup>वहीं १६, ८०, ऋय० १४, १, ४४। <sup>४</sup>वहीं ३, ४, ६-७। <sup>७</sup>वहीं ४, २३, ४, २०, ६१, ६; ऋ० १०, १०८। <sup>६</sup>यजुः २, १७। <sup>७</sup>ऋ० १०, १४४, ३।

करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद मे नावों के केवल ऋरित्रों श्रिश्मीत् हाडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मस्तूल का नाम नहीं मिलता। दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयों की नावे समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत मे आधिक सचाई दीख पड़ती हैं ।

#### ऋ. विदेशों से सम्पर्क—वावुल श्रौर काल्दी

श्राजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला श्रीर फ़रात निदयों के काँठों में वहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय हुश्रा था। श्रन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ थी जिन्हें उन के निवासी केंद्धि श्रीर उरि-की कहते, जो बाद में वाबुली भाषा में शुमेर श्रीर श्रकाद कहलातीं, श्रीर जिन के निवासियों को श्रब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे सो श्रमी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड थे। वे श्रक्छे सम्य लोग थे, श्रनेक शिल्पों का उन्हें ज्ञान था। बाइवल के पूर्वार्ध में जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक वृत्तान्त पाया जाता है, श्रीर उस में जो देवगाथाये ( Mythology ) हैं, वे मूलत: सुमेरी लोगों की ही हैं।

सुमेरी जाति के वाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ आई। वाबुल या वावेर (मूल, वाव-इलि = दरवाजा देवता का) उन की मुख्य वस्ती थी, जिसे अब वगदाद के ७० मील दिक्खिन हिल्ला का

<sup>े</sup>वहीं १०,१०१ २। <sup>२</sup>सीलनिसस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए छूपक, रस्सों के लिए योत्त (योक्झ), तज़्तों के लिए पदर, श्रीर लंगर के . लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, ए० ११२)। <sup>3</sup>दे० & १२ ।

खेड़ा सूचित करता है। समी आयों की तरह एक बड़ा वश है: अरब उस का मूल स्थान समभा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय अभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची समके जाने लगे। करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पिल्छुमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बास्तयाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित कीं। उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या फिनीशिया) बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो खुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में बड़ी उन्नित की।

बाबुली राज्यों श्रीर बस्तियों के पिन्छम नील नदी के काँठे में मिस देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों की एक श्रलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-श्रक्काद श्रीर बाबुल-काल्दी के समकालीन चले श्राते थे।

पन्छिम 'एशिया' के प्राङ्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं श्रीर श्राती रहीं। बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने बाबुिलयों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर श्रपनी प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उस्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती नाम की एक प्रवल्त जाति थी, जो पन्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थी, श्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>हिन् भाषा में हेथ, मिस्नी में खेत, श्राधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite।

२००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप मे बनी रही। खत्ती या हत्ती जाति किस नस्त को थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह निश्चय हो चुका है कि वह आर्थ थीं।

२२५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पिच्छुम तट पर मध्य भाग मे अरशुर नाम की एक वस्ती बसाई थी। उस नगरी का नाम उन के मुख्य देवता अरशुर के नाम से रक्खा गया था। १३०० ई० पू० के करीब उस अरशुर नगरी के राजा शास्मनेसर (प्रथम) ने समृचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अरशुर ही कहलाने लगा। अरशुर या अरसुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तौर से निपुण होते थे।

बाबुली और कार्ल्य लोगों के साथ वैदिक आयों का जल-मार्ग से सम्पर्क था, और दोनों जातियों की सम्यता और ज्ञान मे परस्पर आदान प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है?।

#### § ६६. राज्य-संस्था

#### श्र. राजा का वरण

वैदिक श्रायों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकार्य में उस का मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विशः या प्रजा राजा का वरण करतीं । वरण का यह श्रर्थ है कि उत्तराधिकारी के श्रभाव में तो विशः हो नये राजा को चुनतीं, श्रीर उत्तराधिकारी होने पर भी वे उस के राजा वनने की विधिवत् स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मा० मा० प० १, १, प्र० ६७ । <sup>२</sup>दे० २ १ <sup>3</sup> अथ० ३, ४, २ । १३

वरण होने से ही उस का राज्याभिषेक होता श्रीर वह राज-पद का अधिकारी हो सकता। वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा या थाती सौपी जाती. श्रमिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौपने के कार्य को विधिवत् सम्पादित किया जाता, स्रीर यदि राजा 'सञ्चा' न निकले अर्थात् अभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विशः उसे पदच्युत स्त्रीर निर्वासित भी कर देतीं । निर्वासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेतींर।

#### इ. समिति

विश: अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा करतीं। समिति समूची विशः की संस्था थी3, श्रीर राज्य की बागडोर वस्ततः उसी के हाथ में रहती : राजा को वह चाहे जैसे नचाती। समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती। समिति का एक पित या ईशान होता श्रीर राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनर्वरेखा सव समिति ही करती। तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार श्रौर निर्णय करना, राज्य का मन्त्र श्रर्थात् नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ मे था। राजनैतिक विषयों के श्रितिरिक्त श्रन्य सामृहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। श्रार-म्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल मे उस में स्वतंत्र बाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वका लोग युक्तियों से श्रीर वक्तत्व-कला" से सदस्यों को श्रपने श्रपने पक्ष में करने का जतन पूरी स्वतत्रता से करते, श्रीर प्रत्येक को अपना मत

<sup>ै</sup>वहीं, ६, ८७, १। <sup>२</sup>वहीं, ३, ३, १-७। <sup>3</sup>ऋ० १०, १६६, ४। ४अअय० ७, १२। पवहीं १, ३४, २-३।

प्रकट करने की छूट रहती। समिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना , सुगम नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा (विशः) की संस्था, किन्तु उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनि-धित्व था सो निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में प्रामणी, सूत, रथकार और कम्मीर (लोहे या ताँवे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सम्मिलित होते थे। इस प्रकार कुछ अंश मे आमों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रत्येक आम के आमणी और शिल्पी तो उस मे शायद आते ही थे, और कौन आते थे सो कहा नहीं जा सकता। आरम्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल मे तो अवश्य आम ही समिति के आधार थे।

#### **ड**़सभा सेना श्रौर विदथ

समिति के श्रितिरिक्त एक श्रीर संस्था होती जो समा कहलाती थी। सिमिति श्रीर सभा में क्या मेद या, श्रीर दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। केवल श्रटकल से कुछ अन्दाज़ किये गये हैं। इतना निश्चय है कि सिमिति श्रीर समा दो पृथक् संस्थायें थीं श्रीर सिमिति समा से किंची सस्था थीर। शायद समा एक चुनी हुई छोटी सी सस्था थी श्रीर सिमिति तमाम विश्वः की सस्था। यह निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य सभा ही करती थी। शायद प्रत्येक ग्राम के सव व्यक्तियों की संस्था भी समा कहलाती थी। यह भी निश्चित है कि सभा में केवल बृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सिम्मिलित थे। उस में श्रावश्यक कार्यों के बाद विनोद की वाते भी होती, श्रीर तव वह गोष्ठी का काम देती थी। गीवों की चर्चा समाश्रों का एक ख़ास लक्षण था। गोष्टियों में जुआ भी चलता था । किन्तु ये ग्रामों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं २, ४, ६-७ । <sup>२</sup>वहीं ८, १० । <sup>3</sup>यजुः ३०, ६ । ४ऋ० १०, ३४,६ ।

की सभायें त्रौर राष्ट्र की या जन की सभा दो भिन्न भिन्न संस्थाये रही होंगी।

सिनित और सभा के अतिरिक्त सेना—अर्थात् युद्ध के लिए जमा हुए सजातों (प्रजा)—को भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी । उन के अतिरिक्त विदय नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है शुक्त में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदय था, उसी विदय से सिनित और सभा निकलीं, और तब विदय केवल एक धार्मिक जीवन की—यज्ञ-यागादि-विषयक—संस्था रह गई।

#### ऋ. राज्याभिषेक

राज्याभिषेक एक बड़ा अर्थपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौपती थी। मरत दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को लेकर बाद में अभिषेकों का साकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी समभ पाते हैं।

राज्य के मुख्य अधिकारी—पुरोहित, सेनापित, आमणी आदि— राजानों राजकतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी 'राजा' थे, श्रीर राजा उन में से एक श्रीर मुख्य था। वे राजकत —राजा के कर्चा-धर्चा—तथा सूत, आमणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्टे होते, श्रीर राजा को पलाश दक्ष की एक डाल, जो पर्ण श्रीर मणि कह-लाती, देते थे । वह 'मिण्' ही राज्य की थाती का साकेतिक चिन्ह था।

. पिछले काल में इसी 'मिण्' या रक्त को देने वाले राजकृतः रती कहलाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋष० १४, ६ | <sup>२</sup>ऋ० १, १३०, १ ! <sup>3</sup> हु १६ । <sup>४</sup>ऋष० ३, ४ |

[张 83 3

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता-यह राज्य तुम्हें कृषि के लिए, च्रेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) श्रौर ध्रुव धारणकर्त्ता हो । इन वाक्यों से राज्य की थाती सौंपी जाती। वाद कुछ फुटकर रस्मे होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दर्ख से इल-की इलकी चोट की जाती, यह वतलाने को कि वह दराड से ऊपर नहीं है। वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता श्रीर उसे सब नमस्कार करते। उसे तलवार दी जाती और वह राजकतों और आर्मागयों के हाथ उसे वारी वारी दे कर उन का सहयोग माँगता।

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डाली जाती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यजुः ६, ४०। <sup>२</sup>वहीं ६, २२ ।

थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि वा माग (कर) लेने का श्रिधिकार होता।

#### ल्व. अराजक राष्ट्र

सिमिति का जहाँ राज्य में इतना श्रिषकार था, वहाँ यह भी कुछ कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के सिमिति ही राज्य करे। इस प्रकार, श्रराजक जन भी वैदिक श्रायों में थे। यादवों में वीतिहोत्र जन का उल्लेख किया जा चुका है ( § ३८० )। वे वीतिहोत्र था वैतहव्य लोग एक प्रसिद्ध श्रराजक का थे।

### ए. साम्राज्य श्राधिपत्य श्रीर सार्वभौम चक्रवर्त्तित्व

अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी फैला लेते थे। वे सम्राट् कहलाते। सम्राट् का यह अर्थ न होता कि पड़ीसी राजा उस के सर्वथा अधीन या वशवद रहें। साम्राज्य वास्तव मे शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुिल्या मान लिया गया हो—एक प्रकार का राज्य-सम। इस प्रकार की मुख्यता शायद उन मे से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धित भी चली जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही स्चित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों पर प्रमुता होती। अन्त में सार्वभीम राजा का आदर्श चला। सार्वभीम का अर्थ था समूचे आर्यावर्त्त का अधिपति। वैदिक काल के बाद उस का लक्षण किया जाता था—समुद्रपर्यन्त पृथिवी (आर्यावर्त्त) का एकराजा। वह चक्रवर्त्ती भी कहलाता था। चक्रवर्त्ती का अभिप्राय यह था कि उस के रथ का चक्र मिन्न मिन्न राज्यों मे निर्वाध चल सकता था।

त्रार्गम्भक श्रायीवर्त्त के इतिहास में जो सम्राट्, चक्रवर्ती त्रादि हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऋ० १०, १७३, ६। <sup>२</sup>ऋथ० ४, १८, १०।

8 60 ]

## § ७०. धर्म-कर्म

श्रायों का धर्म-कर्म श्रारम्भ में वहुत सरल श्रीर सीधा था; पीछे पुरोहितों की चेष्टाश्रों से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी श्राधुनिक हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ श्रीर कियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र श्रादि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह श्रत्यन्त सरल था। देवपूजा श्रीर पितृपूजा वैदिक धर्म के मुख्य श्रंश थे। वह पूजा यज्ञ में श्राहुति देने से होती। देवताश्रों की मूर्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना नहीं दीखती।

वैदिक देवता प्रकृति की वडी शक्तियों के कल्पनातमक मूर्त्त मानव रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कवि जगत् की एक ही मूल महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिन्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देव-ताश्रों के अनेक रूपों में देखते थे। श्रायों की उस देवकस्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ वहुत कुछ ग्रंश काव्यकत्पना का भी था। वह कलाना मधुर श्रीर सौम्य थी, घिनौनी श्रीर डरावनी कभी नहीं। श्रायों के समी देवता स्तोता श्रीर उपासक को वर देने वाले, श्रसीस देने वाले, स्तुति प्रार्थना ख्रौर ब्राहुति से तृप्त ख्रौर प्रसन्न होने वाले थे। उन में घिनौनी डरावनी ग्रौर ग्रश्लील मूर्त्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, ऋदब रखते हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 'गाय रॅभाती हुई ऋपने बछुड़े को पुकारती हैं?! श्रायों की जीवन-यात्रा जैसे श्रपने देवताश्रों पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयों पर निर्भर था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया जाता—द्यौ: मेरा पिता है, (ऋ. १, १६४, ३३) इस तरह की उक्तियों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी वात है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋघ० २०, ६, १ ।

वैदिक देवतास्रों की गणना बावापृथिवी ( द्यौः स्त्रौर पृथिवी ) से शुरू करनी चाहिए। बौः का अर्थ आकाश। वरुण भी बौः का ही एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक । वस्या धर्मपति है; वह धार्मिक भलाई का, पुर्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-फूठ को देखता रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है 1 वह पाशधर है, नदियों श्रीर समुद्रों का वही श्रिधिपति है<sup>२</sup>। उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, श्रथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु द्यानापृथिवी और वरुण की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है। वह वृष्टि का अधिष्ठातृ-देवता श्रीर इस कारण सब सम्पत्ति का मृल है। उस के हाथ में विजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का - अर्थात् अनाष्ट्रिंट के दैत्य का-सहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुरुयात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति-शाली देवता है, जो वृत्र को मार कर सदा श्रायों का उपकार करता श्रौर युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है।

सूर्य के भिन्न भिन्न गुर्गों से कई देवतात्रों की कल्पना हुई थी। प्रभात समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, ब्रौर सूर्य उस का उसी तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्त्री का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं १, ३३, २; ४, १६, २ १

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वहीं ४, २४, ४। सक्खर (सिन्ध) में आज भी बरना पीर की पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध नदी के बीच एक टापू पर है, श्रौर उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर भ्रादि जल-जन्तुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता श्रीर उस स्थान के पुजारी जब से सुसजमान हो गये तब से वरुण देवता बरना पीर बन गया । वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी श्रार्य जनता मुसलमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी।

(ऋ०१,११५,२)। उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है—सौहार्दपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता श्रीर अपने अपने घन्धे मे जुटाता है (ऋ०७,३६,२)। मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मित्रावरुणों रूप में लिया जाता है। और सूर्य जब पूरी तरह उदय हो कर समूची पृथिवी और अन्तरिक्ष मे अपनी वाहुएँ (रिश्मर्यों) फैला कर जगत को जीवन देता है, तव वहीं सविता देवता है (ऋ०४,५३,३,)। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति का (अअ०१४,२,३९)। सविता और पूषा दोनों उस की उत्पादक शिक्त को मी सूचित करते हैं (वहीं ५,२४,११४,२,३८)। पूषा पशुओं और वनस्पतियों का देवता है (वहीं १८,२,५५४), वह सव दिशाओं और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पयप्रदर्शक भी है (वहीं १८,२,५५३)। प्रत्यक्ष सूर्य भी एक देवता है (ऋ०७,६०,१) कौरीतिकि ब्राह्मरण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विन्ते शायद प्रातःकाल और सायंकाल के तारे हैं।

विष्णु की कल्पना सूर्य की क्षिप्र गित से हुई दीखती है। वेद में उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का वड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख पाता। उन तीन पदों से वह समूचे जगत् को व्याप लेता है। वाद मे जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर का परम स्थान हो गया।

प्रकृति में जो कुछ भयंकर ग्रीर घातक है, उस सव का ग्रिघिष्ठातृ-देव छह है। गाज ग्रीर त्फान के रूप में वह भूमि ग्रीर अन्तरिक्ष पर अपने त्रायुध फेकता है, जिन से गौत्रों ग्रीर मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ० १, ११४; ७, ४६ )। दोपायों ग्रीर चौपायों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना की जाती है। उन प्रार्थनाग्रों से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है। बच्चों को बीसार न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से शामों में बीमारी नहीं स्राती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३)। मरुतः या वायुवें भी तुफान की देवता श्रीर रुद्र की सहायक हैं।

यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( २०१६ ) में रुद्र की कल्पना ग्रीर श्रधिक मूर्त्त रूप पा गई है। वह गिरिश श्रर्थात् पहाड़ में सोने वाला है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले श्रीर बाहर पानी भरने वाली स्त्रियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( विजली से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन को देखती हैं । खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों ख्रीर उन मे रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरो श्रीर चोर-डाकुश्रों का वह स्वामी है। वह पशुपति श्रीर दिशाश्रों का पति है। वह शर्व-शर या वारा धारण करने वाला है। वह कपर्दी ऋर्थात् जटाधारी है: क्योंकि ऋग्नि-रूप में उस की ज्वालाये ही जटाये सी दीख पड़ती हैं । वह खाल श्रोढ़े---कृत्ति वसानः---रहता है--जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल ब्रोडना स्वाभाविक है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप-शिवा तनः-को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शकर श्रीर शिव होता है।

शतरुद्रिय में अनेक रहों की कल्पना श्रीर उन के दूर वने रहने की प्रार्थना की गई है-तव रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह रहों को गए श्रीर गए। पति कहा है, श्रीर कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, निषादों आदि को वहुवन्वन में रुद्र कहा है। अथर्व में रुद्र-शिव की कल्पना और अधिक परिपक्व हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के विशेषणा और नाम थे उन का उस मे अलग अलग देवता के रूप मे वर्णन है।

अप्रि और सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अगिन के तीन

ह्म हैं—सूर्य, विद्युत् और अगिन या मातिरिका। सोम मूलतः वनस्ति था, पीछे उस में चन्द्रमा का अर्थ भी आ गया (अ००१४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम स्ता पर विशेष रूप से होता था। प्रजापित शुरू में सोम और स्विता का विशेषस्य मात्र है, पीछे वह भी एक मूर्च देवता हो जाता है। बहुत से गर्य देवता भी हैं, जैसे मस्तः (बायुवें), आदित्या (स्यं के विविध रूप), वसवः (बसु-देवता), स्द्राः आदि।

सरस्त्रती, निटगाँ, रात्रि, श्रोषियाँ. पर्जन्य (वादल) क्राणः (जल), उषा श्रादि का भी देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताश्रों के मूर्च रूप धार्मिक करनना के वजाय काव्य कराना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु श्रादि भाव-रूप देवताश्रों का सम्बोधन भी कई ऋचाश्रो मे है।

यह समभ लेना चाहिए कि देवता का अर्थ वेद में वहुत वार केवल सम्नोध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ. १०, ९५) पुरुरवा ऐळ और उर्वशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरुरवा है तो देवता उर्वशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरुरवा। न तो पुरुरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी ही। ऐसे अनेक हच्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता वित्तकुत्त कि उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अपि आपि की साधारण धार्मिक देव-कर्सना में भी कुछ न कुछ काव्यक्तना चुपचाप मिली हुई है। वह हिट जो अनावृष्टि में वृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सविता की असीस देखती थी, अन्य विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में किव के स्निन्ध हृदय की भावक और अन्तर्हिण्ट का प्रतिविम्य भी था।

श्रीर श्रायों की उस श्रन्तर्द्ध ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की श्रोर भी प्रेरित किया था। इसी कारण सब देवताश्रों ने एक-देव-कल्पना (ऋ. १,८९,१०) श्रीर सृष्टि-विपयक चिन्ता (ऋ.१०,१२९) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देवगाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-(आप:) मय था। 'द्योः से परे, पृथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ) किस गर्म को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा?— उसी गर्म को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा?— उसी गर्म को आप: धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे। वह अज की नामि में रक्खा था, उस में सब मुवन स्थित थे (ऋ. १०, ८२, ५-६)।" दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक चिन्तन में है।

देवतात्रों की पूजा के ऋतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा (साँप आदि की पूजा ) ऋ ग्वेद में नहीं पायी जाती । किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी अर्थात् ऋक्, यजुः श्रीर सामवेद में पाई जाती है, समाज की ऊँची कक्षात्रों के विचारों को स्वित करती है। साधारण जनता में जादू-टोना, कृत्या श्रीर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचित्त थे, जिन का संग्रह हम अर्थवंवेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक के मत में अर्थवंवेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अर्थवं ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, आलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुव आदि शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है?।

ऋक् ७, २१, ५ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवाः (शिश्न जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न विगाड़ें। दूसरी जगह शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर

भंडारकर-स्मारक १६१७, पृ० २६ प्रसृति ।

800 7

रामकृष्ण गो० भएडारकर का मत था कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी स्त्रारम्भिक स्त्रनार्यं जाति से हैं, जिस मे उस 'इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी। वैदिक काल मे ख्रार्य लोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वशजों ने उसी की वह लिगपूजा स्वयं अपना ली !

देवता आरो की तृप्ति यज्ञ में आहुति या विल दे कर की जाती थी। दृघ, घी, ऋनाज, मास और सोम-रसं ( एक लता का वृंहण या मादक रस ) इन सभी वस्तुःग्रो की श्राहुति देवताश्रों के लिए दी जाती। वैदिक काल के अन्तिम श्रंश में यज्ञों में पश-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी । ऐसी अनुभूति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर वड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता वकरे की माँगते थे । वसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवतास्त्रों के पक्ष मे फैराला दिया, क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फ़ैसला दिया तो भी वह स्वय सुधार का पक्षपाती था। उस ने एक अरुवमेध यज्ञ किया, और उस मे आर-रयकों--- अर्थात् जंगल मे रहने वालों मुनियों-- की वताई विधि के श्रनुसार सव श्राहुतियाँ श्रन्न की ही दी गईं। कहते हैं, उस यज्ञ में हरि ने वसु के पुरोहित वृहस्पति आगिरस को दर्शन न दिये. और न उन ऋषियों को जिन्हों ने वरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल वसु को मिले। ऋषियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस शाप से भी हरि ने उस का उद्घार किया।

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल स्राता है कि वसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यज्ञों में पश के वजाय श्रन्न की त्राहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कर्मकाएड श्रीर तप

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वैष्णविदम् शैविवम् पेंड भाइनर रिलीजस सिस्टम्स, **(स्ट्रासवर्ग १६१३)**, To got !

के बजाय भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाड्मय मे एकान्तिक धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से मक्ति करने का भाव इस में मुख्य था।

बाद के वृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, श्रीर इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के माई संकर्षण, सकर्षण के पुत्र प्रद्युम्न ऋौर प्रद्युम्न के पुत्र ऋनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसु के समय से ऋहिंसा ऋौर भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण श्रीर उन के भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मिली, श्रीर सालतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया।

तो भी वैदिक काल मे आर्थों के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। यज्ञों का आडम्बर बहुत वढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे । उन मे ऋचाये पढ़ी जातीं, साम गाये जाते श्रौर श्रनेक रस्मों के साथ श्राहुतियाँ दी जातीं। यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेग्री बनती गई। साधारण त्रार्य त्रपनी त्राग्न मे दैनिक ब्राहुति पुरोहित की सहायता के बिना स्वय भी दे लेता। देवों के ऋतिरिक्त पितरों का तर्पेश वा श्राद्ध भी वह स्वय करता। श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त श्रात्रेय ऋषि (त्रयोध्या-राजवश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के बेटे निमि ने चलाई थी। मृतक को जलाने, श्रीर यदि बच्चा हो तो दफनाने श्रन्यथा राख को दफनाने का रिवाज था। मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था।

यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक देवतास्त्रों का मुख्य लक्ष्ण बल, सामर्थ्य ग्रौर शक्ति है। पुरायात्मता ग्रौर भलाई का विचार एक वरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मज़बूती : देने वाली मूर्तियाँ हैं, धर्म-मोस्ता और भिन्त की प्रेरणा करने वाली वहुत कम। परलोक-चिन्ता हम वैंदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और निराधावाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आर्थ उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्मवर्चस—समी इस लोक की वस्तुऍ—माँगता । उस की सब से अधिक प्रार्थना यही होती कि सुक्ते अपने शत्रुओं पर विजय कराओं, मेरे शत्रुओं का दलन करो। संयम और ब्रह्मचर्य की ज़रूरत भी उसे शक्त और विला्घ बनने के लिए ही होती। जैसे लहू और लोहे का, खोज और विचार का, विजय और स्वतन्त्रता का, कविता और कर्यना का, मौज और मस्ती का उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था।

### § ७१. सामाजिक जीवन

### अ विवाह-संस्था और स्त्रियों के स्थिति

त्रायों का सामाजिक जीवन भी उन के त्रार्थिक, राजनैतिक त्रीर धार्मिक जीवन के त्रमुरूप ही था। विवाह-सस्था के विषय में कहा जा चुका है। त्रमुश्रुति मे यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का वन्धन न होता था, त्रौर सब स्त्रियाँ त्रमावृत्त (खुली) थीं। दीर्धतमा ऋषि के समय तक वहीं दशा थी; कहते हैं दीर्धतमा ने विवाह का नियम जारी किया । दूसरी जगह त्रमावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु त्रौहालिक को दिया गया है कि किस का समय भारत-युद्ध के वाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह-संस्था मे कुछ सुधार त्रम्वर किया, किन्तु जो वात पहले दीर्धतमा के विषय में याद की जाती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आरवलायन गृह्य सूत्र १, १०, १२। रहे० छ ६। <sup>3</sup>म० मा० १, १०४, ३४-३६। <sup>४</sup>वहीं १, १२२, ४-१८।

थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई°, क्योंकि पिछतो वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है। वेशक, वैदिक युग का विवाह त्र्याजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक स्त्रार्य स्त्रप-रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल में वह निषिद्ध था<sup>२</sup>।

स्रायों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक-युवितयों के परिपक्व आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल-विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्यात्रों श्रौर स्त्रियों को समाज मे पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बॅटातीं। पर्दें का नाम भी न था। स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने--ब्रह्मचर्य धारण करने--मे स्वतनत्र होतीं, ख्रौर वैसी शिक्षा-- ब्रह्मचर्य--से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती । अनेक स्त्रियाँ ब्रह्मवादिनी और ऋषि भी होतीं। युवकों ऋौर युवितयों को ऋपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती । सामाजिक समागम श्रौर विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि-चय श्रौर प्रेम करने के भरपूर श्रवसर मिलते। मर्थ श्रर्थात् जवा-मर्द का योषा अर्थात् युवती के तई अभ्ययन अग्रीर अभिमनन - पीछे पड़ना, मनाना, रिमाना-, कल्याणी युवितयों के साथ मर्यों का मोद श्रीर हर्ष् करना, रीमने श्रीर प्रीत होने पर कन्या का मर्य को परिष्वजन (श्रालि-गन) देना<sup>७</sup>,--दूसरी तरफ योषाओं श्रौर कन्याश्रों का श्रपने जारों (प्रेमियों) के लिये ऋनुनसन - ये सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। वैदिक

<sup>&</sup>lt;sup>ब</sup>दे० 🍪 १३ । <sup>२</sup>ऋ० १०, १०, १० प्र। <sup>3</sup>ऋथ० ११, १, १८। र्षकर० १, ११४, २। "वहीं ४, २०,४। <sup>६</sup>वहीं १०, ३०,४ । <sup>७</sup>वहीं ३, ३३, १०। <sup>८</sup>वहीं ६, ३२, ४; ६, ४६, ३।

२४९

किव आर्य मयों और कन्याओं के उन अम्ययनों और अभिमननों के अनेक सुन्दर नम्ने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता है—जैसे इस भूमि पर वायु तृगों को मथ डाला है, वैसे ही मैं तेरे मन को मथता हूं! चित्त समान हों नत समान हों। जो अन्दर है वह वाहर आ जाय, जो वाहर है वह अन्दर हो जाय…!" "काम की जो भयानक इषु है, उस से तुसे हृदय में वींधता हूं।" 'जैसे वृक्ष को लता चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुसे परिष्वजन कर…। जैसे पक्षी उड़ कर भूमि पर पंख पटकता है, ऐसे मैं तेरे मन परः। जैसे चौ: और पृथिवी को सूर्य घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को घेरता हूं…।" अगले स्तर में युवक का हृदय और मूर्त रूप में प्रकट हुआ है।

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिभाती थी। "रथ से जीतने वालों का—रथ से जीतने वालो की सन्तान अप्सराओं का यह स्मर है, देवताओं (इस) स्मर को मेजो, वह मेरा अनुशोचन करे। वह मेरा स्मरण करे—प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं स्मर को मेजो ''। '' मक्तो उन्मादित करो! अन्तरिक्ष, उन्मादित कर! अग्नि त् उन्मादित कर, वह मेरा अनुशोचन करे!"

जैसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों को परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फॅसने के भर-पूर अवसर मिलते थे। सभाओं, विदयों और ग्राम-जीवन के अन्य समागमों आदि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन नाम के उत्सव होते, जिन में नाच-गान घुड़दौड़ और क्रीडाये ही सुख्य होतीं। योषायें उन समनों में सजधज कर पहुँचती थीं । अनेक बार वे समन रात रात जुटे

<sup>े</sup>श्रय०२, २०, १-४। २ वहीं ३,२४, १ प्र।  $^3$  नहीं ६,  $^4$ , १-२।  $^3$  नहीं ६, ६।  $^4$  नहीं ६, १२०।  $^6$  नहीं १४,२, ४६-६१।  $^6$  सुरु १०, १६  $^4$ , २।

रहते, श्रीर उषा ही श्रा कर उन का विसर्जन कराती?। उन समनों में प्रायः कुमारियाँ श्रपने लिए वर पा जातीं<sup>२</sup>। माता-पिता, भाई-बन्ध श्रपनी बेटियों श्रीर बहनों को सिंगारने-सॅवारने श्रीर श्रनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते । भाई इस काम मे बहनों के विशेष सहायक होते। जो अभागी कन्याये अभातका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता3; वे प्राय: मड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभात्रों में सम्मिलित होतीं श्रीर युवकों का ध्यान श्रपनी तरफ़ खींचतीं। राजपुत्रियों के स्वयवर तो स्वय बड़े उत्सव से होते थे; स्रनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णन हमारी श्रनुश्रति श्रीर साहित्य में प्रसिद्ध हैं।

श्रायों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रीर खुला होता था. वैसा ही उन के विवाह का त्रादर्श उज्ज्वल श्रीर ऊँचा था। वेद में सूर्या के विवाह का वर्णन श्रात्यन्त मनोरञ्जक श्रीर हृदयग्राही है। विवाह एक पवित्र ग्रौर स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह त्र्याज-कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गॅठजोड़ा न था। विधवाये देर तक विधवा न रहती। उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने श्रौर विवाह करने-पुनर्मू होने-मे कोई रुकावट न थी। प्रायः वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं । दहेज की प्रथा भी थी<sup>७</sup> श्रीर कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्तु इन प्रथाश्रों की शरण प्रायः उन युवतियों स्त्रौर युवकों को लेनी पड़ती जिन्हे किसी कारग से स्वामाविक रीति से ऋपना साथी या संगिनी पाने में सफलता न होती।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं १, ४८, ६। <sup>२</sup> ऋग्य० २, ३६, १। <sup>3</sup>ऋ० १, १२४, ८; निरुक्त ६, १। ४ अथ० १, १७, १। <sup>५</sup>वहीं १४। <sup>६</sup>ऋ० १०, ४०, २। <sup>७</sup>त्राय० १४, १, ६-८। <sup>८</sup>निरुक्त ३, ४।

#### इ. सामाजिक ऊँचनीच

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं। सब से वड़ा मेद ऋार्य और दास का था। दास वास्तव में ऋार्यों के बाहर ये; वे दुसरी नस्ल श्रीर दूसरे वर्ण-रग-के थे, श्रीर विजित जाति के। तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे पृणित समभे जायॅ, सर्वथा न रक सकते थे । श्रार्य श्रीर दास के मेद के श्रतिरिक्त श्रीर कोई जाति-मेद न था। वर्ण वास्तव में दो ही थे, श्रीर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँच-नोच के। रथी और महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व-भावतः कॅची होती । इस प्रकार रथियों के चित्रय परिवार यद्यपि विशः का ही श्रश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों—वैश्यों—से श्रयने को ऊँचा समभते। रथियों या क्षत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्राय: राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति--राजन्य लोग--साधारण रिथयों या क्षत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते । उधर यज्ञों का कियाकलाप वढ़ने के साथ साथ पुरोहितों की भी एक पृथक् श्रेणी वनने की प्रवृत्ति हुई। विद्या श्रीर ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते श्रीर श्रपना जीवन जगलों के आश्रमों मे काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशः का ही एक श्रश थे। यह थोड़ा वहुत श्रेखी-मेद होने पर भी सव श्रायों में परस्पर

### उ. खानपान वेषभूषा विनोद्-रुयायाम

खानपान<sup>र</sup> श्रौर विवाह-सम्बन्ध खला चलता था।

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज ब्रीहि श्रीर यव थी, किन्तु यव मे गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, श्रनाज, मांस सादे रूप में मुख्य भोजन थे। श्रार्य लोग पूरे मासाहारी थे। गाय को

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उभौ वर्णी—ऋ०१, १७६, ६। <sup>२</sup>समानी प्रपा सह वो श्रन-भागः—ऋघ०३,३०,६।

उस समय भी ऋष्ट्या ऋर्थात् न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या अतिथि के आने पर बैल अथवा बेहत् ( बाँभ गाय ) को भारने की प्रथा थी। सोमरस तथा सुरा (स्रनाज का मद्य) श्रार्थीं के मुख्य पान थे।

वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रौर श्रधी-वस्त्र होता । उच्छीष या पगड़ी का रिवाज था । कपड़े ऊनी या रेशमी होते श्रौर चाम पहनने ६ का भी काफी रिवाज था। ब्रह्मचारी प्रायः कृष्ण मृग की खाल पहनते । पुरुष श्रीर स्त्री दोनों सोने के हार, कुएडल, केयूर स्रादि पहनते थे। घनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्रायः केशो का जूड़ा बनाते ऋौर स्त्रियाँ वेग्गी रखर्ती। हजामत श्रपरिचित न थी<sup>८</sup>।

विनोद श्रौर व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का बहुत प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के ५३ पासों से जुत्रा खेला जाता । संगीत वाद्य ग्रीर नाचने का शौक भी खूब था। चोट से, फूॅक से ऋौर तार से बजने वाले तीनों नमूने के वाद्य होते--इन्दुमि, श्रम, तूराव, शख, वीरा। त्रादि १० । दुन्दुमि श्रायों का मारू बाजा था श्रौर वह "शतुश्रों के दिल दहला देता" <sup>१९</sup>।

# § ७२. त्रार्थ राष्ट्र का त्रादर्श

श्रायों के जीवन का सम्पूर्ण श्रादशें यजुर्वेद की इस प्रार्थना मे ठीक ठीक चित्रित हुआ है---

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वहीं ३, ३०, १। <sup>२</sup>ऋ० १०, म४, १३; अथ० १४, १, १३। <sup>3</sup> अरथ० ६, ६ (३), ६ । ४ऐत० ज्ञा० १, ११ । <sup>५</sup> अरथ० १४, २, ४ । <sup>६</sup>वहीं म, ६, ११। <sup>७</sup>वहीं ११, ४, ६। <sup>८</sup>वहीं ६, ६म। <sup>९</sup>ऋ० १०, ३४, १ तथा मा १ ° अथि २०, १२६, १०; यजुः ३०, १६-२०। <sup>१ १</sup> अथ**० ४, २०-३**१ '

र्ध्र

हे ब्रह्मन्, इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चर्सी—विद्या के तेज से सम्पन्न-ब्राह्मण् पैदा हों, श्रूर वीर, वाग्य फेकने मे निपुण्, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; दुधार गौवे, वोभा ढोने को समर्थ वैल, तेज़ घोड़े, रूप-वती (श्रयवा कुलीन) युवितयाँ, विजयी रथी (रथेष्ठा = रथ मे वैठने वाले क्षत्रियों के सरदार), समाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के वीर (सन्तान) पैदा हों! जब जब हम कामना करे पानी वरसे! हमारी श्रोषधियाँ फलों से भरपूर हो पके! हमारा योग (समृद्धि) श्रीर च्रेम (कुशल) सम्पन्न हो।

### § ७३. ज्ञान और वाङ्मय अ. ऋचार्ये यजुष् और साम

प्राचीन त्रार्य एक विचारशील त्रौर प्रतिभाशाली जाति थे। उन का मस्तिक त्रार्यन्त उपजाक था। दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में किसी वाड्मय त्रौर साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य ऋषियों के हृदय-स्रोत से पहले पहल किता की धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियों त्रौर ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में श्रव हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन मं कुल १०१७ स्क हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास स्क तथा त्राठवाँ मण्डल समूचा काणव वश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है—एत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, वार्हस्पत्य त्रौर विस्थि, ये उन वशों के नाम हैं। नौवे मण्डल में एक ही देवता—सोम प्रमान—के विविध ऋषियों के स्वत हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषाश (५१—१९१ स्कत) विविध ऋषियों के स्रुत हैं, श्रुत में फुटकर ऋचाये धीरे धीरे वर्नी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> यजुः २२, २२; तथा ५१० *मा*० १३, १, ६ ।

कुछ एक स्क्तों ( ८, २७—३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैव-स्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी श्रीर ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐळ श्रीर उर्वशी का संवाद भी एक सूक्त (१०,९५) में है, ख्रौर उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश (अयोध्या-वश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम ग्रत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ। राजा शिवि श्रौशीनर (रहवीं पीढ़ी) और प्रतर्दन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हों की होंगी। ऋषियों की मुख्य परम्परा ऊर्व ( २९ पीढ़ी ), दत्त-स्रात्रेय ( ३० पी० ), विश्वा-मित्र ( ३१ पी० ) ब्रीर जमदिन्त ( ३१ पी० ) के समय से शुरू हुई, श्रीर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी॰) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ। दीर्घतमा (४० पी॰), भरद्वाज (४० पी०), लोपामुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों का उब्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वश में और भारतों के राज्यकाल मे तो बहुत से ऋषि हुए, ऋौर यज्ञों की स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी सगतें जुड़ जातीं, जो विदय कहलाती थीं। ये विदय धीरे धीरे दार्शनिक श्रौर सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये।

राजा अजमीड़ ( § ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम क्ष्व था, श्रीर करव का वेटा मेघातिथि कारव (५५ पी०) एक बड़ा ऋषि हुआ। उत्तर पञ्चाल के राजा सुदास श्रीर उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव (६८ पी०) बहुत प्रसिद्ध है। यह

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दे० क्ष ह ।

माना जाता है कि आध्यारिमक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों का गुग अथवा ऋचा-गुग लगभग उस समय समाम हुआ, उस के वाद भी कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्तनु का वड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस स्क पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है।

इ लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें

इस पिछले युग में, अर्थात् राजा सुदास, सोमक, कुर आदि के समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वश्परम्परा या शिष्य-परम्परा में चली आती थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की और लोगों का ध्यान गया। उन संकलनों को सिहता कहा गया, और इसी कारण हम उस युग को सहिता-युग कहते हैं।

इस युग में एकाएक संहिताये क्यों वनने लगीं, उस का मुक्ते एक विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आर्य विचारकों ने वर्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया। लिखना प्रचलित होने से यह स्वामाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सव कानोंकान चले आते गीतो और सूकों अर्थात् सुमाषितों और ज्ञानपूर्ण उक्तियों का सप्रह कर लिया जाय। यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को सहिताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका शक्ति थी।

हमारी वर्ग्यमाला वड़ी पूर्य है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस में छोटे से छोटे खरड कर दिये गये हैं—जिन के फिर टुकड़े नहीं हो

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० 🕸 १४ ।

सकते; उन खरडों में से स्वर श्रीर व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी स्वामाविक श्रौर वैज्ञानिक रीति से वर्गों मे बाँटा तथा क्रम में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि । दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार स्रीर कितने छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्ण-माला रची होगी ! श्रनपढ़ श्रादमी भी बोलते श्रीर बात करते हैं। यदि वे ब़िद्धमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावो की लहर उठे, श्रौर उन के श्रन्दर वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव श्रीर शब्दों के सुर-ताल का श्रनु-भव करता है, तो वे ऋक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते श्रीर गीत रच सकते अर्थात् कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही थे, उन की कवितास्रों में विचारों स्रौर भावों का स्वाभाविक प्रकाश था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकीं, तब उन को बार बार सनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, उन के छन्दों की बनावट. उन की शब्द-रचना के नियमों श्रीर उन शब्दों को बनाने वाले उच्चारखों की तरफ गया। श्रीर तब इन विषयों की छानबीन होने पर छन्द:शास्त्र, वर्णमाला तथा वर्णीच्चारसशास्त्र, श्रीर न्याकरण श्रादि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। वर्णों के उच्चारण के नियमों को ही हमारे पूर्वज शिद्धा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। ऋाधुनिक परिभाषा में इम शिक्षा को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। छन्द:शास्त्र श्रौर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना श्रावश्यक है। श्रीर उस का श्रारम्भ राजा सुदास श्रीर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा सहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, से निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा।

वसु चैद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर श्रीर भारतसुद्ध से

बारह पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश मे राजा हिरएयनाम ( ८२ पी॰ ) हुआ। भारत वश की एक छोटी शाखा मे, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८३ पी॰ ) था। कृत हिरएयनाम कौश ल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई, और वे पूर्व साम (पूरव के गीत या पहले गीत) कहलाये। स्पष्ट है कि ऋक्, यज्जब् और साम का विभाग उन से पहले हो चुका था।

शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पञ्चाल का राजा ब्रह्मदत्त (८६ पी०) था। उस का गुरु जैगीषच्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्मदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की। जैगीषव्य के वेटे शंख स्त्रीर लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कगडरीक ( या पुरडरीक ) श्रौर सुवालक (या गालव ) वाभ्रव्य पाञ्चाल भी जैगी-पव्य के शिष्य थे। इन दोनो पाञ्चालों में से करखरीक द्विवेद श्रीर छन्टोग कहलाता, तथा वाभ्रव्य वह्वृच (वहुत ऋचों का ज्ञाता), और आचार्य । बाभ्रज्य के विषय में यह अनुश्रुति है कि उस ने शिक्ता-शाल का प्रणयन किया, तथा ऋक्-सहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया। प्रणयन ( प्र-नी ) का ऋर्य है पवर्त्तन, पहली पहला स्थापित करना ऋौर चला देना। बाभ्रव्य ने शिक्त शास्त्र का प्रख्यन किया, इस का स्पष्ट अर्थ सुभे यह प्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय को एक शास्त्र का रूप दे दिया—उस की एक पद्धति वाँघ दी। इस से सिद्ध है कि वह विवेचना वाभ्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी श्रीर उस के समय तक पूरी परिपक्तता पा चुकी थी। वैसी वात श्रनुश्रुति से पकट होती ही है, क्योंकि सब से पहले छंहिताकारी के रूप मे अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे-हिरएयनाम श्रीर कृत-नाभ्रव्य से क्रमशः चार त्रौर तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे। वर्गों की विवेचना श्रौर सहिताये बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही जहर के दो परस्पर- निर्भर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्ता की शास्त्र रूप में स्थापना की, स्रर्थात् वर्णमाला के अध्ययन को एक शृङ्खला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्-संहिता का क्रमपाठ बनाया। इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले अन्दाज़न १५५० ई० पू० में -- हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी । श्रीर तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।

#### उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण

वेद का श्रन्तिम श्रौर प्रामाणिक सकत्तन कृष्ण द्वैपायन वेदन्यास मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था श्रीर श्रपने समय का सब से बड़ा विद्वान् था। वेदन्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का वर्गीकरण करने वाला। वेद का अर्थ ही है जान। जब वर्ण-माला और लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना उचित ही था। न्यास ने तमाम वेद की पाँच संहिताये कर दीं। ऋक्, यजुष् श्रीर साम की तीन धारायें मिला कर त्रयी (तीन) कहलाई, ख्रीर अधर्ववेद तथा इतिहास-वेद मिला कर कुल पाँच वेद र, अर्थात् उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दे० 🕸 १४।

व्यार वेद गिनने की शैली नई है। वह सूत्र-प्रन्थों के बाद की है। पुरानी परिगण्ना मे ऋक्, यज्ञः, साम—यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त अथर्व श्रीर इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। छा० उप० ७, १, २ में नारद सनस्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यार्थे पढ़ीं पर उसे श्रात्मज्ञान नहीं हुन्रा, कहता है—ऋ वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद् सामवेद-साथवंशं चतुर्थमितिहासपुराग पञ्चमम् . । ऋर्थं ० के विदासमुद्देश (१-३) में लिखा है—सामर्ग्यंजुर्वेदास्त्रयी। श्रथर्ववेदेतिहासवेदी चेति वेदाः ।

इतिहास-वेद या पुराख-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली श्राती श्रनुश्रुतियों---श्राख्यानों, उपाख्यानों, गायात्रों, वश-विषयक उक्तियों ब्रादि—के ब्राधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर हिरएयनाम ( ८२ पीड़ी ) के समय या और पहले से चली थी. उसे व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया। व्यास का कार्य एक श्राधिनक विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (वेद) का सकलन किया, और उस संकलन से नई खोज को एक प्रवल उत्तेजना मिली। पाँच विभाग मे बाँट कर वेदन्यास ने एक एक वेद की छानवीन करने-ग्रर्थात् उसकी भाषा, उसकी छुन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों ख्रादि के ख्रध्ययन और मनन को जारी रखने-के लिए अपने विभिन्न शिष्यों को वाँट दिया । व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी सकलनकर्त्वा, सम्पादक श्रीर विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगे की खोज श्रीर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के ऋतिरिक्त शिका ऋदि जिन ज्ञानों की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पञ्च-मार्गीय ज्ञान का संकलन करने से ही उपने थे। इसी कारण वे वेदांग कहलाये।

## परिशिष्ट

#### प्राचीन युगों की

भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशाविलयाँ पार्जीटर ने श्रपने प्रत्थ प्रा० श्र में उच्लिखित शैली के श्रनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन या सकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है, जिन पीढ़ियों जो नाम छोटे पाइका श्रक्षरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान छोटे इटालिक टाइप में हैं।

| पी० सं० | श्रयोध्या          | विदेह    | वैशाली          | शास्यति                 | कारूष       | दुध     |
|---------|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|
| 9       | मनु                |          |                 |                         |             |         |
| 7       | इस्याकु            | •••      | <br>नामानेदिष्ट | <br>शर्याति             | करूष        |         |
| ą       | विकुच्चि<br>(शशाद) | निमि     | •               | त्र्यानर्त्त<br>रोचमान. | कारूष लोग   |         |
| 8       | ककुल्स्थ           | 444      |                 | रोचमान,<br>रेव, रैवत    |             |         |
| ¥       | •••                | मिथि जनक |                 | यादव                    | हैहय        |         |
| ह       | •••                | •••      | <b></b>         |                         |             |         |
| છ       |                    | •••      | •••             | यदु                     |             | दुह्यु  |
|         |                    |          | }               |                         | ·           |         |
| 35      | ***                | •••      | •••             | •••                     | •••         | •••     |
| 38      | •••                |          | <b></b>         |                         | हैहय        | ••      |
|         | युवनाश्व (२)       | ***      | •••             | शशबिन्दु                | •           | •••     |
| ₹ 9     | मान्धाता           | •••      | •••             | •••                     |             | •••     |
| 25      | पुरुकुत्स          |          |                 | •••                     | ,           |         |
| २३      | •••                | •••      |                 | •••                     | महिष्मन्त   | गान्धार |
| २४      | •••                | •••      | •••             | ,                       | भद्रश्रेण्य | 1       |

#### ¥

#### वंशतालिकार्ये

मा० ए० अ० में दो हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ी-क्रम से स्थिति ऊपर § ६६ वशाविलयों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उस्लेख में किसी व्यक्ति का उस्लेख रूपरेखा में नही हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। ठीक निश्चित है; वाकी उन के बीच अन्दाज़ से फैलाये गये हैं। शीर्षक वंश

| तुर्वंसु        | पू० श्रानव | उ० <b>५०</b><br>श्रानव | पौरव<br>'  | काशी             | कान्यकुवज      | पी० सं० |
|-----------------|------------|------------------------|------------|------------------|----------------|---------|
|                 |            |                        |            |                  | ***            | 8       |
| •               | •••        |                        |            |                  | ***            | 7       |
| •••             | •          | •••                    | पुरुखा     | • •              |                | 3       |
| <b>**1</b>      |            | •••                    | त्रायु     | ••               | <b>अ</b> भावसु | 8       |
| ***             | •••        | •••                    | नहुष       |                  | •              | *       |
| ÷ <del></del> - |            |                        | ययाति      | ्री<br>चत्रमृद्ध |                | Ę       |
| तुर्वसु         | •••        | ऋनु                    | 3.2        | <u> </u>         | •••            | و       |
|                 | •••        |                        |            | काश              | {              | 35      |
| •••             | •••        |                        |            |                  |                | 38      |
| ***             |            |                        |            | Ì                |                | २०      |
| ***             | •••        | •••                    | <b>j</b> • |                  | }              | 53      |
|                 | •••        |                        | •••        | •••              |                | 55      |
|                 |            | •••                    |            | 2:               | 1              | २३      |
|                 | {          |                        | •••        | दिवोदास          |                | २४      |
|                 | ı          | 1                      | 1          | (3)              | £              |         |

| पी० सं०    | श्रयोध्या             | विदेह | वैशाली     | यादव     | हैहय          | द्रुस्, |
|------------|-----------------------|-------|------------|----------|---------------|---------|
| २६         | •                     |       |            |          |               |         |
| २७         | •••                   | •••   |            |          | •••           | ***     |
| २६         |                       |       |            |          | •••           |         |
| ३०         | त्रस्यारुग            |       |            |          | कृतवीर्य्य    |         |
| 39         | _                     |       | • • •      |          | श्रर्जुन      |         |
| ३२         | सत्यवतित्रशङ्क        | •••   |            |          |               | ,,,     |
| - 1        | -                     |       | 1          |          | •••           |         |
| ३३         | हरिश्चन्द्र           | •••   | •••        | •••      | तालजंघ        | •••     |
| 38         | रोहत                  |       | 1          |          | वीतिहोत्र     |         |
| 36         | राहत                  | ***   | •••        | narar    | भोज, श्रवन्ति | •••     |
| 4 4<br>3 E |                       |       | ***        | पराबृट्  | माध्य अन्यस्य | ***     |
|            | ***                   | ***   | करन्धम     | •••      | •••           | •••     |
| 38         | बाहु                  |       | श्रवीचित   |          |               | •••     |
| 80         |                       |       | मरुत्त     | विदर्भ   | यादव चेदि     | ,,,     |
|            |                       |       |            |          | ٠             |         |
| 83         | सगर                   |       | · · · · ·  | क्रथ भीम | कैशिक         | •••     |
| 85         | श्र समक्षस            | •••   |            | •••      | चिदि          | •••     |
| ४३         | श्रंशुमन्त            | •••   | ] <b></b>  | •••      | •••           | •••     |
| 88         |                       | •••   |            | •••      | •••           |         |
| ४४         | •••                   | •••   |            | •••      | •••           |         |
| ४६         | •••                   | •••   |            | •••      | •••           |         |
| 40         | ••• _                 | •••   | •••        | भीमरथ    | •••           |         |
| 43         | ऋतुपर्ण               | ***   | •••        | •••      | सुबाहु        |         |
| ४२         | •                     | •••   | तृग्विन्दु | •••      | ***           |         |
| ४३         |                       |       | विश्रवा    | •••      | ***           |         |
| 48         | मित्रसह-<br>कल्माषपाद | •••   | विशाल      | •••      | •••           |         |

| तुर्वेसु    | पू० ग्रानव         | उ० प०<br>श्रानव            | पौरव      | काशी                   | कान्यवुङ्ज | पी॰ सं॰ |
|-------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|---------|
| !           | <b>—</b>           |                            | i         |                        |            |         |
| •••         | तिति जु            | उशीनर <sup>9</sup>         |           |                        |            | २६      |
| •           |                    | उशीनर <sup>9</sup><br>शिवि |           |                        |            | २७      |
| •••         |                    | केकय                       |           |                        | •••        | 3.5     |
| •••         | •••                |                            |           |                        | गाधि       | ₹ 0     |
| •••         | •••                | •••                        |           | ••                     |            | 33      |
| •••         |                    | •••                        |           | •••                    | विश्वरथ    | ३२      |
| •           | •••                | ••                         |           | •••                    |            | 23      |
| •••         | •••                |                            |           |                        |            | 38      |
| • • •       | •••                | •••                        | 1.        |                        | •          | ३६      |
| •••         |                    | •••                        |           |                        | •          | ३५      |
| •••         | •••                | •••                        |           |                        | •          | 38      |
|             |                    |                            |           | fa-h-rar               |            |         |
|             | •••                | •••                        |           | <b>दिवोदास</b>         | 1          | 80      |
| मरुत्त      | बल्रि              |                            |           | (२)<br>प्रतदेन         |            | 83      |
| -14"        | 116                |                            |           |                        |            | 85      |
| (द्रष्यन्त) | श्रङ्ग वड्ड श्रादि | •••                        | दुष्यन्त  | वत्स<br><b>अत्तर्क</b> |            | 88      |
| 10          |                    |                            | भरत       | श्राप्तभ               |            | 88      |
|             |                    | •••                        | 7760      | ••                     |            | 1       |
|             |                    |                            |           |                        |            | धर      |
|             |                    |                            | (भरद्वाज) |                        |            | ४६      |
|             | ***                | •••                        |           |                        |            | 40      |
|             |                    | •••                        | हस्ती     |                        |            | 29      |
|             |                    | ••                         |           |                        |            | 45      |
|             | •••                |                            | श्रजमीढ   |                        |            | ४३      |
|             |                    | ***                        | • • •     |                        |            | 18      |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० तालिका (२)।

| की० सं०    | त्रयोध्या    | विदेह   | यादव            | यादव    | उ० पञ्चात       | द० पञ्चात    |
|------------|--------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| **         |              | •••     | ***             | •••     |                 |              |
| ४६         |              | •••     | •••             | •••     | •••             |              |
| ধ্ব        | ***          | •••     |                 | •••     | **-             |              |
| ६०         | दिलीप (२)    | •••     |                 | •••     | •••             | 1            |
| ६१         | •••          | •••     | मधु             |         | •••             | <u> </u>     |
| ६२         | रघु          | •••     |                 | • • • • | •••             | }            |
| ६३         | <b>শ্ব</b> জ |         |                 | ••      | •••             |              |
| ६४         | दशरथ         | सीरध्वज | •••             | •••     |                 |              |
| ६४         | राम          | •••     | सत्वन्त्        | •••     | •••             |              |
| ६६         |              |         | भीम             |         | सृञ्जय          |              |
|            |              | •••     | सात्वव          |         |                 |              |
|            |              |         |                 | ٠       |                 | }            |
| ६७         | कुश          | •••     | ग्रन्धक         | वृष्णि  | च्यवनः<br>पिजवन |              |
| ६८         | •••          | •••     | •••             | •••     | सुदास           |              |
| ६६         | ***          | •••     | •••             | •••     | सहदेव           |              |
| 90         | • • •        | •••     | •••             | •••     | सोमक            |              |
| <b>৬</b> 9 | •••          | •••     | •••             | •••     |                 |              |
| 99         | •••          | •••     | •••             | •••     |                 |              |
| 95         | ***          | •••     |                 | •••     | ••              |              |
| ૭ છ        |              | •••     | •••             | •••     | •••             |              |
| दइ         | हिरग्यनाभ    | •••     | •••             | •••     | ••              |              |
| मह         | •••          | •••     | •••             | •••     |                 |              |
| 40         | •••          | •••     | ***             | **      |                 | ब्रह्मद्त्त  |
| 80         | •••          | •••     | •••             | ***     | ••              |              |
| 87         | •••          | •••     | <b>उ</b> ग्रसेन | . 20    | <b>मु</b> पद    | <b>ਦੌਰ</b> ਤ |
| ६३         | • 4 •        | •••     | कंस             | •       | द्रोग           | मुपद         |
| 8 8        | बृहद्बल      | •••     | •••             | कृष्या  | श्रश्वत्थामा    |              |

| पौरव<br>हस्तिनापुर | पौरव<br>मगध      | पौरव चेदि             | पू० ञ्रानव | पी॰ सं॰     |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| •••                | •••              |                       |            | ২২          |
|                    | •••              |                       | -          | ४६          |
|                    | •                | •••                   |            | <b>ধ</b> দ  |
| ]                  |                  |                       |            | ६०          |
| •••                | •••              | .                     |            | ६१          |
| •••                | •••              |                       | •••        | ६२          |
|                    | •••              |                       | •••        | ६३          |
|                    |                  |                       | •••        | ६४          |
| •••                | •••              |                       |            | ६४          |
|                    | •••              | ••                    |            | ६६          |
| ••                 | ••               |                       | •••        | ६७          |
|                    |                  |                       | ••• ,      | ६्द         |
| संवरण              | ••               | •••                   | j          | ६६          |
|                    |                  |                       | 1          | 30          |
| कुरु               | ••               | •                     | i          | ভ বু        |
|                    | •••              |                       |            | <i>७७</i> । |
|                    | •••              | वसु <del>चै</del> द्य |            | ७६          |
|                    | <b>बृहद्र</b> थ  |                       |            | 30          |
| •••                | ••               |                       | ,          | ্দঽ         |
| •••                |                  |                       | i,         | ≂ε          |
| प्रतीप             | ••               |                       | ••• ;      | ្តែច        |
| शन्तनु             | •••              |                       | ••         | 60          |
| विचित्रवीर्य       | ज <b>रा</b> सन्ध |                       | l (        | ६२          |
| <b>धतराष्ट्र</b>   |                  | 1                     |            |             |
| पाग्डव             | सहदेव            | शिशुपाल               | कर्श ,     | 88          |

# [३] ऋषि-वंश

| पी० सं० | भार्गव      | श्रांगिरस<br>,            | वशिष्ठ          | श्रन्य                                              |
|---------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ३०      | কৰ্         |                           | •••             | •••                                                 |
| 53      | ऋचीक ऋौर्व  |                           | ***             | दत्तात्रेय                                          |
| 32      | जमद्गि      |                           | देवराज वशिष्ठ   | विश्वामित्र                                         |
| 33      | 444         |                           | •••             | मधुच्छन्दाः                                         |
| 80      | ***         | <u>बृहस्पति</u>           | •••             | •••                                                 |
| 89      | •••         | दीर्घतमा, मरद्वाज         |                 | •                                                   |
| 83      |             |                           |                 | अगस्त्य, लोपामुद्रा                                 |
|         | •••         | विदथी भरद्वाज             |                 |                                                     |
| ध्य     | ***         | ( मरत ने गोंद<br>लिया )   | •••             | ***                                                 |
| १४      | •••         | मरद्वाज<br>(ऋजमीढ के साथ) | •••             | त्रगस्त्य (पुलस्त्य)<br>का दत्तक पुत्र              |
| **      | •••         | कर्ण्य<br>मेघातिथि कर्ण्य | •••             | •••                                                 |
| ४६      | ***         | •••                       | •••             | •••                                                 |
| ६६      | वाल्मीकि    | वामदेव                    | •••             | •••                                                 |
| ६६      |             | •••                       | •••             | •••                                                 |
| 66      | देवापि शौनक | •••                       | •••             | 3.***                                               |
| 5       | •••         | •••                       | •••             | जैगीषच्य                                            |
| 50      | ***         | •••                       | कृष्णु द्वैयापन | शख, विखित,पुर्यंड-<br>रीक, गावन वास्रन्य<br>पात्राल |
| 53      |             | •••                       | वेदच्यास        | •••                                                 |
| ६३      | •••         | 1                         | शुक             | 1                                                   |

### [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक

#### इस वंशतालिका के नामों का उत्तेख यद्यपि नौवे प्रकरण में है, तो भी

| पी० सं०    | श्रयोध्या | ,<br>विदेह   | श्रन्य राजा     |
|------------|-----------|--------------|-----------------|
| ह६         | ,         | •••          | ऋश्वपति कैकेय   |
| 8.3        | •••       | •••          | •••             |
| <b>১</b> দ | •••       | जनक उग्रसेन  | •••             |
| 33         | ••        | •••          | प्रवाहण पात्राल |
| 300        | दिवाकर    |              | •••             |
| 303        | •••       |              | •••             |
| १०२        | •••       | जनक जनदेव    | •••             |
| १०३        |           | जनक धर्मध्वज | •••             |
| ३०६        |           | ***          | ; * *           |

### वाद की वंशतालिका

#### यह प्रसगवंश यहीं दी जाती है।

| कुरु-पौरव     | बाईदय    | विविध विद्वान् श्रीर सुनि                             | पी० सं० |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|---------|
| परीचित् ( २ ) | •••      | याज्ञवल् <del>व</del> य ब्रह्मराति                    | 8 ह     |
| जनमेजय (३)    | •••      | उद्दालक श्रारुणि, पिप्पलाद                            | 89      |
| •••           | ***      | यःज्ञवल्क्य वाजसनेय                                   | ६म      |
|               | •••      | श्वेतकेतु, ऋष्टावक                                    | 33      |
| श्रिधसीमकृष्ण | सेनाजित् | ।<br>ब्रह्मबाह का पुत्र याज्ञवल्क्य,<br>विदम्भ शाकल्य | 900     |
| •••           | •        | 114.1 4004                                            | 303     |
| •••           | ***      |                                                       | १०२     |
| •••           | •••      | •                                                     | १०३     |
| ••            | ***      | सत्यकाम जावाल                                         | १०६     |

### टिप्परिंग्याँ

## \* ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से सम्बद्ध प्रश्न

प्र क्या त्र्रानुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ?

भारतीय त्रानुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, यह एक श्रत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वशाविलयों तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थंक समक्ता जाने लगा था।

पुराखों की ऐतिहासिक सामग्री की श्रोर श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में (श्रठारहवीं शताव्दी ई० के श्रन्त में) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत माषा श्रोर भारतीय इतिहास का श्रनुशीलन श्रारम्भ किया, गया था। उस श्रारम्भिक श्रध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला। पुराख में नील नदी का उद्भव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को श्राधुनिक न्विया मान कर पौराखिक वर्षान का श्रनुसरख करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० मे था। किन्तु ऐसी श्रांशिक सफलताश्रों के बावजूद भी पुराखों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई श्रोर गोलमाल थी, श्रोर श्रव तक है, कि श्रनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर प्राचीन इतिहास का सकत्न करना श्रीर विशेष कर घटनाश्रों की तिथि या क्रम निश्चित करना श्रसम्भव सा दीखने लगा।

उधर सन् १७८५ से १८३८ तक चार्ल्स विल्किन्स, कतान ट्रोयर, डा॰ मिल, जेम्स् प्रिन्सेप म्रादि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन श्रभिलेखों श्रीर सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई श्रीर श्रम्ल्य खान भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिये खोल दी । उनकाध्यान एकाएक उस कीमती श्रीर उपजाऊ चेत्र ने खींच लिया, श्रीर उस के मुकाबले मे श्रीर सब उन्हें तुच्छ जॅचने लगा। उन्नीसवी शताब्दी ई॰ के उत्तारार्ध में श्रमिलेखों, सिक्कों श्रादि की खोज ज्ञोरों से जारी रही, श्रीर श्रव तो वह एक पृथक् विद्या ही वन चुकी है। श्रमिलेखों श्रीर सिक्कों श्रादि के श्रध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई श्रंश मे पौराणिक सामग्री को गलत सिद्ध किया। इसी वीच टर्नर श्रादि विद्वान् पालि के इतिहास-ग्रन्थों—महावस श्रीर दीपवंस—की श्रोर ध्यान दिला चुके थे, श्रीर उन ग्रन्थों की वौद्ध श्रनुश्रुति भी पौराणिक श्रनुश्रुति से कई श्रंशों में टकराती पाई गई। इस प्रकार पौराणिक श्रनुश्रुति पर से विद्वानों का विश्वास उठ गया, जो श्रव भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका।

चन् १९०४ ई० में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास (अर्ली हिस्टरी ऑव इडिया) प्रकाशित किया। "ऐतिहासिक तारतम्य की तमील का श्रीयुत स्मिथ में साधारखतः अभाव है ।" किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा प्रन्य लिखा जिस मे भारतीय इतिहास की विविध सामग्री—अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी वृतान्तों आदि—की नवीन आलोचना के परिखामों को, जो वीसियों स्तोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक श्रृङ्खलावद्ध वृत्तान्त तैयार किया गया था। अपने ग्रन्थ

१प्राचीन मारतीय लिपिमाला. द्वितीय संस्क०, पृ ३७-४१। २पोलिटिकल साइन्स कार्टली, न्यू यौर्क, जि० ३४, पृ० ६४४।

के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले के सब युग इतिहास के चेत्र से बाहर हैं। "भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी सन् से तीन हजार वरस पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पाण्डु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महाभारत नाम के ने बड़े महकाव्य से वर्षान है। परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता.. " इत्यादि (चौथा संस्क , पृ० २८)।

#### इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीइ ग्रुर होता है ?

श्रनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न भी गुथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास श्रारम्भ किया जाय तो वह एक निर्जीव श्रन्थ घटनावली मात्र प्रतीत होता है। पहले की घटनाश्रों को समसे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसगत व्याख्या नहीं हो पाती। भारतीय सम्यता की बुनियाद बड़े श्रंश में उस काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होता है, श्रीर संस्थाओं के विकास का तन्तु पहले से चला श्राता जान पड़ता है। न केवल श्राध्यात्मिक सम्यता का, प्रत्युत श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक संस्थाओं का. विकास समसने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाझीण विकास का चुत्तान्त है। यदि उस बुत्तान्त का कुछ, श्रश समाल कर नहीं रखा गया, या हमें उत्तमें हुए दुर्वोध रूप में प्राप्त होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ, पत्थर की लकीरे बची नहीं रह सर्की, तो इसका यह श्रर्थ नहीं कि वह श्रंश था ही नहीं। उस श्रश के

विना दूसरे ऋंशों की भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग मे हमारे पूर्वज जगलों की वहुतायत के कारण लकड़ी के मकान वनाते रहे हों, या या उन के पक्के मकान भो काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के श्रांधी-पानी में नष्ट हो गये हो श्रोर उस का कोई ठोस श्रवशेष वचा न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई । यह ठीक है कि सभ्यता का विकास श्रीर महत्त्वपूर्ण घटनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु बाड्मय श्रीर साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? श्रीर वह वाड्मय ठोस पत्थरों पर तिखा नहीं गया, इस तिए क्या अवहेतनीय है ? सूतों और चारगों ने उस पहले काल के बृत्तान्त को वहुत सँभाल कर रक्खा था। स्राधुनिक श्रालीचक यदि चारगों के वृत्तान्तों को मुलभा कर उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की ऋयोग्यता है। यह ठीक है कि वाड्मय के इन सूक्ष्म अवशेषों की आलोचना वहुत अधिक नालुक और कठिन कार्य है, और इस में सफलता दुर्चभ है। किन्तु पहले काल के इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, श्रीर इस के रहते हुए केवल इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलभा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति हासिक कहना एक अनर्गल बात है।

### उ. प्राचीन त्रार्यो का राजनैतिक इतिहास, तथा उन मे ऐति-हासिक वुद्धि होने न होने का प्रश्न

भारतवर्ष की सम्यता ग्रीर स्ट्रुति का इतिहास ६५० ई० पू० से बहुत पहले शुरू होता है, इस ते इनकार नहीं किया जा सकता। उस सम्यता ग्रीर संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाड्मय मे मिलता है। प्राचीन पौराणिक ग्रनुश्रुति भी उसी वाड्मय का एक ग्रश् है। किन्तु विद्वानों का एक वड़ा सम्प्रदाय उस ग्रनुश्रुति की ग्रवहेलना करता ग्रीर वाकी—सुख्यतः धार्मिक —वाड्मय की छानवीन ते भारत-

वर्ष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस श्रारिमक इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, ब्राह्मण-उपनिषद्-सूत्रग्रन्थ-युग या उत्तरवैदिक युग, महाकान्य या पुराण-युग (epic period) श्रौर बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एकाएक पार्रासयों श्रौर यूना-नियों के श्राक्रमण तथा मौर्य साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है (जैसे, रैप्सन—पर्येट इंडिया मे)।

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह स्चित करता है कि भारतीय नित के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म श्रीर वाड्मय का ही विकास होता रहा, श्रीर उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना पारिसयों श्रीर सिकन्दर का श्राक्रमण ही थी। पहले इतिहास का युगिविभाग धर्म श्रीर वाड्मय के विकास के श्रनुसार है, श्रागे एकाएक राजनैतिक घटनाश्रों के श्रनुसार । ऋषें युवती ऋषें जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है। इन्हीं विद्वानों के मतानुसार श्रार्य लोग पारिस श्राक्रमण से करीब एक हज़ार बरस पहले वायव्य सीमात से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए, श्रीर उस श्राक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा श्रीर पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता श्रार्य हो गई श्रीर उन सब प्रदेशों मे श्रार्य भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया मे कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई !कैसी उपहसास्पद स्थापना है!

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयों में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सचेष्टता पुष्कल रूप में विद्यमान थीं। राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल हष्टि को भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिखाम है जो एक

लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था। वाद के युगों मे अनेक विजय की घाराये मारतवर्ष मे आती रहीं, किन्तु उन मे से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से मारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic) परिवर्त न हो पाता। आयों की विजय मारतीय इतिहास की सब से बड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना अपने को उपहासास्पद बनाना है।

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल मे शायद खुद कुछ कुछ सटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड़ कर (जैसे, मैकडौनेल और कीथ के वैदिक इडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं और उस में आने वाले घटनाओं के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के कोई श्रृह्णवादद्व राजनैतिक इतिहास बन सकता है।

अन्त को, इस ब्यापार में विफल हो कर ये विद्वान् यह घोषणा कर देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक अलग विवाद का प्रश्न है, और यह स्थापना तव मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाड्मय —पौराणिक अनुश्रुति—का निकम्मा-पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता। दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भरमार वैसा सिद्ध नहीं करती; मिन्न मिन्न राज्यों में घटनाओं का चुत्तान्त लिख कर मेजने का विशेष प्रवन्ध था, पहले चालुक्यों का इति-हास दो सौ वरस पीछे दूसरे चालुक्य-वश के लेखों मे पाया जाता है। हम यह मानते हैं कि मध्य काल मे आ कर, जव कि भारतीय सम्यता का विकास-प्रवाह एक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहली-किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता और पारलौकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रवल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रित चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथाये मिला दी गई, और इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाह मय को पा कर आज हम हिन्दुओं मे ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल मे वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा रहेगा।

ऋ 'पुरागा-युग' तथा पौराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग इस के अतिरिक्त हम यह देखते है कि जो विद्वान् पौराणिक अनु-

श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेन्टा कर श्रपने को उक्त उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वय भी तो पुराखो से पूरी तरह श्रपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। मित्तितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः! श्रपनी विचार-सरिण के श्रन्तिम युक्तिसगत परिखामों तक पहुँचते हुए मानों वे स्वयं मिक्तकते हैं। उन की सम्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराख युग (Epic period) रहता है। उस पुराख युग से क्या श्रमिप्राय है! जिस काल में पुराख श्रीर महाकव्य श्रपने विद्यमान रूप में श्राये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाश्रों (लगभग १९० ई० पू०) से गुप्त राजाश्रों तक का काल है। इन विद्यानों का पुराख युग जुद्ध-काल से ठीक पहले का है—वह युग जिस की सम्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराखों श्रीर महाकव्यों में

उल्लेख है। फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में पीछे श्राये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक श्रतीत काल की सम्यता का विश्वसनीय चित्र श्रंकित किया जा सकता है। तव क्या उन से उस स्रतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय दृत्तान्त नहीं दुहा जा सकता ? क्यों नहीं ?

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वय ये विद्वान् नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त राजाओं तक का इतिहास बनाने मे अभिलेखों, सिक्कों, विदेशों वृत्तानों आदि से मदद लो जाती है, किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा मूलत: पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है। फिर पहले काल के इतिहास के विषय मे उसी अनुश्रुति को बिलक्ष्यल निकम्मा क्यों समक्ता जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसगत उपयोग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्यों न उस की पूरी छानवीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ?

#### लृ. पौराणिक अनुश्रुति का उद्घार

उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्त और वीसवीं के आरम्भ में एक नये सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की छुनियाद डाल दी है। स इसम्प्रदाय में विशेष उत्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीन आव दि किल एज ने पहले पहल इस नई सरिण की सूचना दी। जायसवाल ने शेशुनाक ऐंड मौर्य क्रीनोलोजी, दि ब्राह्मिन एम्पायर आदि में उसी सरिण पर आगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी प्रन्थ एन्श्येट इडियन हिस्टीरिकल ट्रैडीशन प्रकाशित हुआ। वह तीस वरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मृत्य का प्रामाणिक प्रथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान् किर्फेल ने पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्चलक्षण प्रकाशित किया है। ज़माने

की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुरागाज (ज० बि० ऋो० रि० सो० १४, पृ० ३२३ प्र) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराखों को जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं। स्रभिलेखों के अध्ययन ने यदि पुराखों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि भी की है। पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐळ वश की एक शाखा था, श्रौर विनध्य की पूरबी दूनों में कभी राज्य करता था। खारवेल के श्रभि-लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। (ज० बि० आ० रि० सो० १३, पृ० २२३)। रूपरेखा का यह खरड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रौनोलोजी क्रॉव एश्पेंट इंडिया प्रकाशित हुई है, ( कलकत्ता १९२७ )। वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा॰ प्रधान की दृष्टि श्रीर पद्धति वहीं है जो पार्जीटर श्रीर जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पाजींटर के श्रनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा॰ प्रधान का मत अनेक श्रंशों में उस के अनुकृल पर कहीं प्रतिकृल भी है। उन्हों ने राम दाश-रिय के आठ पीढ़ी पहले से महापद्म नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने ११५० ई० पूर्वानिश्चत की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर ऋौर जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस लिए मै अभी नहीं कह सकता कि डा॰ प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सक्रूंगा। बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा।

डा॰ हेमचन्द्र रायचौधुरी ने भी स्रपने पोलिटिकल हिस्टरी स्रॉव एन्ह्येंट इडिया (प्राचीन भारत का राजनैति इतिहास) मे पौराणिक स्रग्र- श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढग ते। उन का ग्रन्थ स्रनेक संशों में रिमथ की ऋलीं हिस्टरी से अच्छा है। उन की यह वात प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्म से अन्त तक एक समान राजनैतिक ढाँचे पर खड़ा किया है—ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक, उत्तर वैदिक और महाकाव्य युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौर्य, शुंग आदि युग। उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से कुछ पहले, परीक्षित् के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है। उस काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक वाड्मय—ग्राह्मण अन्य, उपनिषद् आदि—, बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रुति हैं। प्राग्बुद्ध काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं—(१) परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का उत्थान, और (५) काशी-राज्य का अध्यात तथा कोशल का अभ्युद्य।

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद् महाभारत-युद्ध के ठीक बाद वनं, इस लिए उन मे अर्जुन पायडव के पोते
राजा परीक्षित् और उस के वंशजो का उल्लेख अत्यन्त स्वामाविक रूप
से है। यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीक्षित के पहले कौरव-पायडव-युद्ध होने की बात सुनी जाती है। िकन्तु
रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता
(पृ० २०)! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं—
"रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद (१०,९३
१४) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर
उस का कौशल से सम्बन्ध नहीं वताता" (पृ० ४७)। वैदिक साहित्य
की चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि
वेद मे वरगद के पेड़ और नमक का भी उल्लेख नहीं है। ये वस्तुएँ

वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालों को बतलाना होगा कि यदि थे वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता। उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का अभाव सिद्धं कर सकेगी, अन्यथा नहीं। राम और सीता की ऐहिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान् मित्र को वह कौटिलीय अर्थशास (१,६) में मिल सकता था।

उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीक्षित् के छु:-सात पीड़ी बाद हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। िकन्तु जनक एक वंश का नाम है, वह जनक कौन था रायचौधुरी कहते हैं—सम्मवतः वह वही हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है (पृ० ३१)। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अर्जुन पारडव के पोते परीक्षित् के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! श्रीर उस के बाद पुरागों से सीरध्वज जनक की वशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा शीर्षक के नीचे रख देते हैं!

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की वड़ी शक्ति थी, श्रीर उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह रायचीधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतर्दन द्वारा हैहचों के पराभव का उल्लेख है (पृ० ६१-६२)! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं द्वारा मध्य देश के शुग या कायव राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत की जाती, तो वह इस युक्ति का ठीक नमूना होता! प्रतर्दन और उस से हारने वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्दन की कालस्थिति के लिए सहाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के

लिए कैसे हैं १ इस पद्धति के विषय में हम यही कहना है कि न हि कुक्कुट्या अर्थ पाकाय अर्थ प्रसवाय कल्पते । यदि अनुभुति का प्रयोग करना है तो उस की पूरी छानवीन की जिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े मत उठाइये।

किन्तु इस के वावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचौधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्वपूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है। रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे § ८१)। इस प्रकार अनुअतिगम्य इतिहास के विषय मे रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न करते तथा पाजींटर को पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैंने अनेक गौण अंशों में पाजींटर के विरुद्ध रायचौधुरी की वात को माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा।

#### ए. पार्जीटर का कार्य

जायसवाल और पाजींटर का तरीका दूसरा है। पाजींटर ने अपने अन्य के पहले पाँच अध्यायों मे अनुश्रुति की साधारण परस्त की है, उस के विकास का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का विरोध करते हैं? यदि विरोध करते दीखे तो किस दशा में किस को सच मानना होगा? क्या वैदिक साहित्य की चुप्पी से कोई परिसाम निकालना उचित है? और है तो कव ? इस प्रकार के प्रश्ना का पहले ही अध्याय में विवेचन है। अगले तीन अध्यायों में अनुश्रुति की रक्षा का, उस के रक्षकों का, उस की सहिताये तथा उस की शास्ताय बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की ही परीक्षा से हो सका है। भवे अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गीकरस लाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गीकरस

किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखे निश्चित हो गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी ऋनुश्रुति पुरानी श्रीर कौन सी नई है, कौन सी सत्य श्रीर कौन सी किस्पत, इत्यादि ।

इस त्रारम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक वंशावितयों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता श्रनेक स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि रामायण की ऋनुश्रुति महाभारत ऋौर पुराणों की ऋपेक्षा घटिया है। वंशाविलयों मे गुलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की ग़लतियाँ हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है।

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अध्यायों में है जो ग्रन्थ का मुख्य भाग हैं। इन मे राजवशावितयों की, चतुर्युगी के कालविभाग की श्रीर ब्राह्मण तथा ऋषि-वंशो की मीमासा है। विभिन्न वशावित्यों के न्यक्तियों मे विवाह युद्ध आदि का नहीं नहीं उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, स्रौर उन समकालीन-तात्रों के सहारे वंशावलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यही पार्जीटर की खोज का सार है। इस से पाया जाता है कि कृत युग, त्रेता स्त्रादि भारतीय इतिसास के वैसे ही युग ये जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग ऋादि । बाद मे मुष्टिगगाना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में पार्जीटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिग्राम निकाले हैं।

#### ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

रूपरेखा के इस खराड मे राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह मख्यत: पार्जीटर की उक्त खोजों के ब्राधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन

से मतमेद है, या मैंने कुछ ब्रतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान टिप्पिणियों में कर दिया है। विचारशील ख्रालोचक उस इति-हास को युक्तिसंगत श्रीर सामञ्जस्यपूर्ण पायेगे; उस की घटनावली में एक शृङ्खला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। किन्हीं ग्रसम्भव श्रन्ध विश्वासों में वह हमें नहीं ढकेलता । उस के श्रनु-सार भारतीय आर्य राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ पीढी ऋर्थात् करीव पन्द्रह सौ वरस पहले शुरू होता है। स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते हैं। इस प्रकार स्रार्व राज्यों का स्रारम्भ पौराणिक स्रनुश्रुति के स्रनुसार ग्रहाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, श्रीर उस से ग्रर्थात् इक्ष्णकु श्रीर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि मे प्रागैतिहासिक है। श्राधुनिक विज्ञान की मानी हुई वार्तों में श्रीर इस परिगाम में छुछ भी विरोध नहीं है। कई प्रचित्रत विश्वासों का—जैसे इस दात का कि छार्य लोगों ने उत्तरपन्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी-यह इतिहास ज़रूर विरोध करता है किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; व खाली करननाये हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर ग्राश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन विलकुल सही है कि वेद मे ऐसी कोई भी वात नहीं हैं जो ऋार्यों का वायव्य कोगा से आना प्रमाणित करती हो। वेद के विद्वानों को भी यह वात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कीथ—कैम्ब्रिज हिस्टरी, ए० ७९ )। रावीं के तट पर राजा सुदास की दस राजात्र्यों के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णन है, पर वह लड़ाई आयों के उत्तरपच्छिम से पूरव प्रयास को सूचित करती है, यह कोरी श्राधुनिक कल्पना है। सुटास दिवोदास, वध्यश्य त्र्यादि राजाच्रो का उस्लेख वेद ज़रूर करता हैं, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम ब्रादि के विषय में कुछ भी नहीं वत-लाता । श्रनुश्रुति के श्रनुसार वे सव उत्तर पञ्चाल के राजा थे, श्रीर त्रुनुश्रति का यह कथन त्र्राधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र

मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन बोली है।

सच कहें तो भारत की जातिनिषयक (Ethnological) स्त्रौर भाषानिषयक स्थिति से उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती है, श्रौर वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि श्रायों द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में सब से बड़ी ख्रौर स्थायी महत्त्व की घटना है। ख्रार्थों के उस विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार न्याख्या उक्त श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास ही करता है, श्रौर दूसरी कोई चीज़ नहीं करती। यदि पौराखिक श्रनु-श्रुति सूठ है तो विना जाने चूंके इतना बड़ा सामज्जस्य क्या केवल घुणा-ु क्षर-न्याय से हो गया १ स्त्रीर यह सूठ की मीनार किस के हित, किसकी स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई ?

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मै श्रपनी तरफ से पौराशिक अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाख जोड़ता हूँ। एक तो, अनुश्रुति-गम्य इतिहास आर्थों का भारतवर्ष में जिस कम से फैलना बतलाता है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों के श्रक्षरशः श्रनुकूल है। विनध्यमेखला श्रौर दिक्खन में आयों के फैलाय के इतिहास का सिहावलोकन § १११ में किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह श्रात्यन्त स्वामाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के श्रार्य लोग विन्ध्य-मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पन्छिमी श्राँचल का विजय करे, श्रौर पीछे धीरे धीरे पूरव तरफ बढ़ते जायें। पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ श्रीर मेकल, फिर श्रंग-वंग-कलिंग, फिर श्रश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सर्वथा स्वाभाविक है। यह पूर्णतः युन्तिसंगत बात है कि श्रंग से श्रायों का प्रवाह वग तथा कलिंग की तरफ़ फैल कर गोदावरी की ऋार्य बस्तियों में जा मिले, ऋौर छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में ऋटवी राज्य घिर कर बने रहें (दे० मारतमूमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण)।

द्सरे, श्रनुश्रतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयों के फैलने और आवाद होने की एक विशेष शैली थी। वड़े वड़े राज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनात्रों द्वारा उन्हें जीत कर त्रावाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ। प्रत्युत विना किसी योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आर्य राज्यों में से निकल कर साहसी क्षत्रियों और ब्राह्मणों की ट्रकड़ियाँ नये देश खोजतीं, श्रीर नये जंगलों को साफ कर आश्रम और वस्तियाँ वसाती गईं, जिन के आधार पर ग्रन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे। फैलाव और उपनिवेशन (Colonisation) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय त्रायों के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला श्रीर विदर्भ तक श्रार्य उपनिवेश वसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे मे श्रश्मक-मूलक की स्थापना हुई ( 🖇 ७५ ), फिर पायड्य स्त्रीर सिंहत की वारी स्त्राई ( % १०९-११० ); श्रन्त में वह फैलाव की लहर भारत के वाहर परले हिन्द के देशों श्रीर भारतीय द्वीपानली में जा पहुँची | सिंहल तथा वृहत्तर भारत मे आयों के फैलाव का वृत्तान्त पौराणिक अनुश्रति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपा-दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाश्विकता सर्वसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव श्रीर उपनिवे-शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फैलाव की, जो पौरा-णिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूवहू एक है। क्या यह सामज्जस्य केवल युणाक्षर-न्याय से है ? फिर इम देखते हैं कि भारत के अन्दर स्रायों का फैलाव पूरा होते ही वह वाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वामाविक सातत्य और एकस्त्रता, जो पौराणिक अनुश्रति से प्रकट होती है, क्या विलकुल आकस्मिक है ! क्या यह सामञ्जस्य और एकसूनता पौराणिक अनुअुति की सामान्य सचाई का ऋत्यन्त निश्च-यात्मक प्रमाण नहीं है १

श्रो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग (Epic Period) कोई पृथक युग नहीं

श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास श्रायीवर्त्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास है। उस को स्वीकार करने का एक श्रावश्यक परिणाम निकलता
है। श्रव तक जो इम प्राचीन इतिहास को धार्मिक और वाङ्मयकृत
ढाँचे—वैदिक, उत्तर वैदिक श्रादि युगों—मे देखते श्राये हैं, उस के
बजाय हमे उस का शुद्ध राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक
वाङ्मयिक ढाँचे मे पुराण युग (Epic period) एक गलत वस्तु है,
जिस का कोई श्रर्थ नहीं है। पुराण युग का श्रर्थ वदि पौराणिक श्रनुश्रुति मे उल्लिखित घटनाश्रों का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वैदिक
युग ही है, श्रीर कुछ श्रंश मे वह प्राग्वैदिक —श्रर्थात् वैदिक श्रावियो के
समय से पहले का—है, जैसा कि हि६ इ में भली माँति स्पष्ट हो
चुका है।

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है।
नम्ने के लिये डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी अ्रॉव इडियन शिपिंग या
डा॰ रमेशचन्द्र मज्मदार की कापेरिट लाइफ इन एन्श्येट इंडिया देखिये।
दूसरे ग्रंथ मे प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक सस्थाओं का विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय मे वैदिक
युग पहले आता है जिस की सामग्री वैदिक वाङ्मय से ली गयी है, फिर
उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराख-युग, फिर बुद्ध-युग। यदि कोई प्राचीन
भारत के नाच-गान का, मद्यपान का या वेषमूषा का भी इतिहास लिखेगा
तों इसी पद्धति पर। धार्मिक वामड्मय ही मुख्य आधार है, लौकिक
अनुश्रुति की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टि में अब आमूल परिवर्त्तन
होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना
चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रुति के अनुसार राजनैतिक घट-

नात्रों के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विषयों की खोज मे तो इस की विशेष आवश्यकता है।

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग मे बुरी तरह से फँसा हुआ है । मैं सममता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक श्रृह्य-लावद्ध भारतीय इतिहास में मैने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का का राजनैतिक श्रंश श्रौर यह खरड लिखा जा चुकने के वाद डा॰ मजू-मदार की औरलाइन ऑव पश्येंट इंडियन हिस्टरी पेंड सिविलिनेशन ( प्राचीन भारतीय इतिहास श्रौर सभ्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में भी मैने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा॰ मज्मदार ने प्राचीन अनुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया । आउटलाइन मे वही पुराना ढाँचा-वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग स्रादि है। मजमूदार समूचे स्रनुश्रुति-गम्य इतिहास को पुराण युग में ले आये हैं, मानो वे वैदिक और उत्तर वैदिक युग के बाद की घटनायें हों, जहाँ ग्रम्सलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वैदिक श्रौर वहुत सी वैदिक युग की हैं! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी हिष्ट को जड़ से वदल देती है, सो समभ लेना चाहिए।

#### श्रो. क्या प्राचीन श्रार्यो त्रथवा ब्राह्मणो मे ऐतिहासिक वृद्धि का श्रभाव था ?

जो लोग केवल वैदिक वाड्मय से प्राचीन ऋार्यों की सम्यता का अन्दाल करते हैं, वे इस परि**णाम पर ठीक ही पहुँचते हैं** कि भारतीय त्रार्थों मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिखाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। वैदिक से गुत युग तक के भार-तीय आर्य एक प्रतिभाशाली जाति ये इस से कोई इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अभाव था ? क्यों ? क्या यह हिन्दू चरित्र

की सनातन त्रैकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्वलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त्तव्य की, जिसे संसार की अनेक अर्घ-सम्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दु स्रों में लौकिक सासारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी ऋपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिशाम को मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिणाम स्वयं भ्रान्त है, वह ऋायों के वाड्मय के एक बड़े श्रंश-राजनैतिक श्रनुश्रति-की उपेक्षा करने से पैदा हुश्रा है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रुति से उन के ब्रारम्भिक राजनैतिक जीवन का एक ब्रत्यन्त युक्तिसगत सामञ्जस्य-पूर्ण बुद्धियाह्य इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुझाइश ही नहीं रहती। किन्त इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी त्रानुभूति बुरी तरह उत्तभी हुई थी; यदि त्राधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्यों ऐसा हुआ ? क्यों हम ने अपने इतिहास की भूल-भलैयाँ में डाल दिया था ?

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन श्रार्थं वाङ्मय के दो विभाग करते हैं ब्राम्हणिक श्रीर चित्रयः, पुराण-इतिहास को वे चित्रय वाङमय कहते हैं, श्रीर ऐसा माय प्रकट करते हैं मानों पुराणों श्रीर ब्राम्हणिक वाङमय में विरोध रहा हो (प्रा० श्रा० पृ० ४३) फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से सच है (पृ० २, ६०-६१)। श्राप इस के कारणों पर विचार करते हैं कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्मिक्ष क्यों था (पृ० ६१-६३),

ग्रीर उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते हैं। पुराग् भी आगे चल कर बाहाणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने उन में वहुत कुछ मिलावट की । फलतः ऐतिहासिक श्रनुश्रुति भी दो प्रकार की है-एक बाह्मणिक ग्रीर दूसरी चत्रिय ( ग्र॰ ५ ) बाह्मणों ने प्राचीन क्रिय अनुश्रुति में वहुत सी गप्पे मिला दीं। किन्तु उन में ऐति-हासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रति श्रौर नई मिलावट की असम्बद्धता श्रौर परस्पर-विरोध को न पहचान सके, और फलतः प्राचीन अनुअति के उन कथनों को भी जो उनको वातों, उनको शिक्षात्रों स्रीर उन केपालएड के विरुद्ध थे उन्होंने वदला नहीं, ज्यों का त्यों वना रहने दिया ( ए० ६१ )। उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराख उन्हों ने ९ वीं शताब्दी ई॰ में बनाया, पर पहले पुराणों का बृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुस्रा था, उस के स्रागे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ वृत्तान्त न वढ़ाया ( पृ० ५७ )। ब्राह्मणो का यही श्रपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराव थी, उन्हों ने जान वृक्त कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो उन के पाखरड़ों की विरोधिनी थीं ( पृ॰ ९-१० )।

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुक्ते एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती दीखती है। एक तोपार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये वाते लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राम्हण एक जाति थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्मर होता था। यह वात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादमस्त अवश्य है। ओका, जायसवाल, भएडारकर आदि भारतीय विद्वान् वैदिक काल से भारतवर्ष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं (नीचे % १४)।

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को ब्राह्मिएक ब्रीर चित्रय न कह कर त्रयी और इतिहास कहा जाता वो ठीक होता। उन मे किसी जात के मेद का स्वाल नहीं है, श्रौर यदि उस समय ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय श्रलग श्रलग श्रेणियाँ ( classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-मेद का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि त्रयी ब्रौर तदाश्रित वाड्मय मे क्षत्रियों का भी ब्रश है--हिरएयनाभ, जनक त्रादि राजात्रो की कृतियों का स्वय पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; श्रीर ऐतिहासिक वाड्मय में ब्राह्मणों का भी श्रश है-स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदन्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङ्मय श्रौर ऐतिहासिक वाड्मय का पार्थक्य केवल श्रमविभाग को सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का श्रौर विषयों का भेद है। उन दोनों वाङ्मयों मे भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी । स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-वाड्मय पुराण का बड़े स्रादर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद कहता, यज्ञ मे उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक स्वाध्याय का श्रनुयोग करता, उसे देवताश्रो की मधु हवि बतलाता तथा ऋथर्व वेद को उस पर निर्मर कहता है ( पृ० ३० टि० ५; ए० प्पूपूर् )। इस प्रकार के ख्रीर प्रमाण नीचे ( § ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी यदि "पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाड्मय के कथनों में मिन्न हैं" ( पृ० ४३ ), तो ऐसा मतमेद तो "ब्राह्मणिक" वाड्मय के ग्रन्थों में परस्पर भी है, श्रौर उस का कारण यह है कि प्राचीन त्रार्थों मे विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता श्रीर गहरा विचारने की श्रादत थी। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् !

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनात्रों का या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका तव ब्राह्मणों या ''ब्राह्मणिक'' वाड्मय में (ध्यान रखिये, त्रयी या

"त्राह्मिण्क" वाड्मय केत्रल त्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का अप्रमान कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आधुनिक रसायनशास्त्रियों में ऐतिहासिक ज्ञान का अप्रमान है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा परिचय न होना स्वामाविक है, और उस के कारणों को खोजना अनावश्यक।

ऐतिहािषक अनुश्रुति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी ब्राह्मिक और चित्रय न कह कर धर्मोंपदेशपरक और इतिहासपरक कहना ठीक होता, क्योंकि उन मंभी हमें किसी जात या श्रेणीं का सम्बन्ध नहीं दीखता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रुति में वे बाते भी रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे अन्धे थे और ऐतिहासिक बुद्धि से विश्वत। पर क्या इसी युक्ति से उन की सत्यपरायण्ता सिद्ध नहीं होती? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई बाते टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही होता।

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान बूक्त कर ऐतिहासिक सचाहयों को छिपाया, मुक्ते युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय? पार्जीटर का यह विचार दीखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, और वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थीं, वह केवल विद्वानों विचारकों और पुरोहितों की श्रेणी थी। वेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; पर ब्राह्मण श्रेणी में इतनी विचार स्वतन्त्रता और इतना मतमेद भी रहता था कि एक वात के छिपाने से श्रेणी के एक अश्र का लाम हो तो दूसरे की हानि हो सकती थी।

फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी। ऐसी क्या बात थी कि ब्राह्मणों का स्वार्य सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, ब्रीर क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ?

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वाह्मय ने वेदों के संकलनकर्ता का नाम जान बूफ कर छिपाया है, "ऋग्वेद के संकलन की बात श्रीर उस को शृङ्खलावद करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक षड्यन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह वाद चालाया कि वेद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर क़ब्हाड़ा चलाना था....." ( पृ० १० )। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद ( त्रयीयाश्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों ने श्रवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्या ब्राह्मण् न था जिस की यह घोषणा थी कि ऋनर्थका हि मन्त्राः १---मन्त्र निरर्थक हैं ? वेद को सनातन कहने का जिम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है । श्रीर यदि है तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे वेदिवरोधी विचारों के नेता ह्रों में भी तो वही थे। ह्रौर क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय रहा है ? वेद सनातन है का क्या अर्थ समभा जाता है ? कोई उस के अर्थ मात्र को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; श्रीर इन विषयों पर वे शुद्ध दार्श्वानक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में श्रन्थ विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद-व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>निरुक्त, १, १४, २, ।

की नौवत कैसे ख्राती है १ यदि वेद के शब्द ख्रीर उन का कम भी सना-तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक् यज्ञः साम मे ख्रीर ऋषियों तथा देवता ख्रों के ख्रनुसार स्कों मे विभाग कर दिया, इस मे विरोध कैसे है १ ब्रीर अन्त मे, सनातन कहते किसे हैं—क्या सुदूर पूर्वजों की वस्तु को नहीं १ यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका १ "सनातन" वेद के ख्रन्दर इतिहास की गाथाये देखते थे. उन्हे वेद का इतिहास वतलाने मे क्या संकोच था १ त्रयी-वाह्मय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का कारण निःसन्देह स्पष्ट है । ख्रीर वह यह कि व्यास एक ख्रत्यन्त सुपरि-चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की ख्रावश्यकता न थी, ख्रीर उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग—इतिहास—का काम था।

इस कथन में कि "ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों श्रीर श्रन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological) व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया" (पृ० ६६), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर श्रकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक श्रीर वास्तविक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है, पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही हैं ? प्राचीन नीतिकारों के नामों का हष्टान्त लीजिए। कौटिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, बाद में नामों की समानता या समानार्थकता के कारण काल्पनिक इन्द्र श्रादि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समभे जाने लगे?।

<sup>ी</sup>निरुक्त २, १६, २; १२, १, ५; १२, १०, १।

<sup>े</sup>दे॰ रा॰ भग्रडारकर---कार्माइकेल लेक्चर्स १६१८, ३ ए, विशेषतः पृ॰ ६४ टिप्पगी।

लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौटिल्य एक ब्राह्मण् ही है।

एक विशेष समय मे आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण श्रीर मन्द हुई है ज़रूर, उस समय से इतिहास श्रीर कहानी का भेद भूल कर पुराने इतिहास मे गोलमाल भी होने लगा, श्रीर इतिहास-पुराण श्रन्य सब विषयों की तरह पारलौकिक धर्म की सेवा मे घसीटा गया, किन्तु उस का दोष यदि है तो श्रकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति पर है। पिशेष कर मध्य काल मे जब हमारे जातीय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलौकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गया, श्रीर सब लौकिक विषय तुच्छ समभे जाकर उसके गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मीपदेश के सिवा कुछ नही रहा, स्त्रीर धर्मे।पदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासीं मे भर दी गई। किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। स्त्रीर समूची जाति का यह रोग विशेष काल श्रीर श्रवस्थात्रों की उपज था। सदा से न तो श्रार्य जाति मे श्रीर न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव रहा है। भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक श्रीर दृष्टान्त उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, श्रौर यह भी सूचित करता है कि वह रोग 'केवल ब्राह्मण्यों को तथा। मुस्लिम ज़माने में लोदीवशावतस अहमद नुपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनंगरग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी। ज्यावहारिक उपयोग के विषय में उसने भले ही कुछ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों श्रौर देशों की स्त्रियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन के कामसूत्र के वर्णन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन देशो श्रीर राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नकुशे से मिट चुका था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक विदया नमृना है।

## \* ५. त्रायों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना

श्रार्य लोग भारतवर्ष में उत्तरपन्छिम से श्राये, यह प्रचलित विश्वास है। अनुअति का परिगाम इस से उत्तरा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है ( प्रा० अ०, पृ० २९७--३०२ )। दे॰ नीचे \* १२।

किन्त यदि ईरान में आर्य लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनु-श्रति मे श्रपने इन श्रारम्भिक श्रार्यावर्त्ताय पूर्वजो की कोई स्पृति नहीं है ? पुरुरवा से ययाति तक श्रीर उस के वाद श्रनु श्रीर दुह्यु के वंश में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय श्रीर ईरानी त्रायों के समान पूर्वेज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय त्रायों मे वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था, ऋनुअति के ऋनुसार वह भाग्वैदिक काल था। इस दृष्टि से पारसी श्रीर पौराणिक श्रनुश्रुति का तुलनात्मक श्रध्ययन करना श्रभीष्ट है।

# 

भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव श्रीर ऐळ दो वंशों या जातियों के थे। कहानी के श्रनुसार इस्वाकु श्रादि मनु वैवस्वत के वेटे थे, श्रीर पुरुरवा ऐळ भी मनु का दोहता । उस कहानी के दोनों श्रंश स्पष्टतः करिपत हैं। पहला अंध, कि इक्लाकु शर्याति आदि मनु के नौ या दस वेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी मे उस युग में एक राज्य अयोध्या से विहार, पत्ताव और गुजरात तक न फैल सकता था। तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब श्रारम्भ हुआ तव उत्तर भारत में कई राज्य थे, अप्रीर वे सव के सव एक ही मानव वंश या जाति के थे। उस कहानी का दूसरा श्रंश जो पुरूरना को मनु से जोड़ता है, सम्ब्ट ही कितत है। ऐळ वंश एक पृथक् वंश प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद मे फैलता है। मानवों और ऐकों के सिवाय सौद्युम्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का मी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्युम्न वंश को भी मनु से जोड़ देती है। पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और सौद्युम्न कमशः द्राविड, आर्य और मुंड जातियों हैं। मुक्ते मानवों के द्राविड होने की बात ठीक नहीं लगती।

इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐळों में आरम्भ में कुछ मेद अवश्य है, और मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भापा-सम्बन्धी युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न और मिश्रित है। ठीक, अवध और बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है शब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से खुछ सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली आर्थ बोली का नहीं हो सकता ?

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा॰ हार्नली ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयों का प्रवाह दो बार आया। पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा आया जिस ने पहले आकान्ताओं को पूरव, पिन्छम और दिक्खन ढकेल दिया?। पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है। सो ठीक है। किन्छ इस कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण है, क्योंकि यदि आर्य प्रवाह उघर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आर्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कम्पैरेटिव ग्रामर त्राव दि गौडियन लैम्बेजेन ( गौडीय भाषाओं का तुलनात्मक न्याकरण ), १८८०, भूमिका पृ० ३१।

भाषा होती । किन्तु दो वार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं है। मानव और ऐळ दोनों पृथक् पृथक् आर्य जातियाँ थीं, जिन मे से एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आई।

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्थ कहते हैं, उस का वह शुद्ध-आर्थ-पन किस वात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का मूल अप्रवैदिक भाषा में मिलता है ! पर अप्रवेद के अधिकाश की रचना उत्तर पञ्चाल के ऐक राज्य में हुई थी, और इस लिए उस देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आर्थ थी, और उस के पूरव प्राचीन अवध की जो भाषा थीं वह मिश्रित थी—क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषाये मात्र नहीं हैं ! क्या शुद्ध आर्थ का अर्थ केवल टकसाली नहीं है ! और क्या अवधी का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातीय मिश्रण को स्चित करता है ! या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की वोली में ऋग्वेद जैसा कोई अन्य नहीं लिखा गया जो उस वोली को टकसाली वना देता और दूसरी वोलियों को उस की अप्रेक्षा मिश्रित !

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये विना मानवों का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । विहारी भाषा में आजकल के माषा-विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। अवधी और विहारी में कई अशों में समानता है। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, अवधी में विशेष द्राविड प्रभाव किसी नैक्क ने सिद्ध नहीं किया ।

% ७. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जातियाँ; लंका के राचसों और वानरों के आधुनिक वंशज पौराणिक अनुश्रुति में मानवों और ऐळो का अर्थात् आयों का १७

वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पर्क में श्राने वाली श्रनेक श्रनार्य जातियों के भी उस में उस्लेख मिलते हैं। श्रपने पूर्वजो को देवता बना देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रश्रों को भूत प्रेत तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन स्रायों का ही विशेष दोष न था। पौराणिक स्रनुश्रति में जिन स्रनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कहयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (mythical) हो गये हैं कि उन के विषय मे पर्याप्त श्रम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ। पाजींटर ने श्रायों का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय मे भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए ब्रनु-श्रुति की स्वतन्त्र शृङ्खला-बद्ध खोज करने की भी श्रावश्यकता है। पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर क्रादि प्राचीन मनुष्य जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कौन थी. श्रीर उस के इतिहास का मोटा ढाँचा कुछ वन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक ऋच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागो में कर्कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक बड़े समूह का स्थान वायन्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीक्षित् का वृत्तान्त, §७४), श्रीर एक दूसरे समृह का नर्मदा के दक्खिन का प्रदेश ( पुरुकुत्स का बृत्तान्त, प्रा० अ० पृ० २६२ )। दानवीं का भी एक मनुष्यजाति के रूप मे पार्जीटर ने उत्लेख किया है, पर जब तक उन के प्रतिद्वन्द्वी देवों के विषय मे वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहा-सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती। अथवा क्या देव आयों के पूर्वज ही थे ?

राक्षसों के भी अनेक मेद थे; शर्यात राज्य को नष्ट करने नाले पुगय-जन राक्षस ( § ३६ ) उन में से एक थे। राक्षस यदि नरमक्षक होने के कारण्राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक जातियों को अनुअति में राक्षस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई एकता या समानता न हो। जब राक्षसों को सम्य वतलाया जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरमक्षक थे। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आयों का जब पहले-पहल सस्पं हुआ तब नरमक्षक होने के कारण् वे राक्षस कहलाई। बाद में आयों के संसर्ग से वे सम्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्युक्त होने लगता, और जातीय विद्रेष के कारण् इन सम्य "राक्षसों" का नरमक्षक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता।

रामचन्द्र के विरोधी दशागीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं प्रत्युक्त विनध्यादवी में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। दिक्खनी लका शब्द ठीक द्वीप का पर्याय है, श्रीर उसका श्रर्थ दियरा या टापू और दोस्राव दोनों है। इसके स्रालावा टीले को भी लका कहते हैं। रा० व० हीरालाल के मत से श्रमरकरटक की चोटी रावण की लका थी, श्रौर उसकी तलैटी का विस्तीर्ण दलदल श्रौर वड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु वाँघा था। किष्किन्धा विलासपुर ज़िले की केंदा नामक वस्ती है। गोदावरी-तट की पञ्चवटी चित्रकूट और अमरकएटक के वीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठीक व्याख्या नहीं कर सकते । किन्तु उनका कहना है कि द्राविडी जंगली लोगों की वोली में गोदारि शब्द साधारयातया नदी का वाचक है, श्रीर रामायण की कथा के ब्रानुसार पञ्चवटी चित्रकृट से केवल ७८ मील दिक्खन थी । उन के मत में ऋाधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के वंशज हैं, एवं ब्राबुनिक ब्रोराँव प्राचीन वानरों के | ऋक्ष शायद वस्तर के शवर हों। ( दे॰, हीरालाल—अवधी हिन्दी-प्रान्त में रामरावरा-युद्ध, कोशोत्सव-स्मारक सन्नह, ना० प्र० स० )।

इस मत में मुक्ते बहुत सनाई दीखती है। दशग्रीव के

राक्षस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के भारत-वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है (४५, १३१-१३४)। किन्तु ओराँवों को जब वानरों का वंशज कहा जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश (भाइखएड) में मुस्लिम युग में ही आये हैं।

किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों श्रौर वानरों की उक्त शिनास्त न भी मानी जाय, श्रौर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दिनखन की कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह ऋर्थ हर्गिज़ नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविड-भाषिया की पूर्वज ही थीं। इस समय के द्राविडभाषिया में बहुत कुछ त्रार्य त्रश मिल चुका है, त्रीर द्राविड भाषात्रों का परिकृत रूप तथा प्राचीनतम वाड्मय वह श्रंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुन्ना था । द्राविह, द्रामिल ऋौर तामिल नाम उस मिश्रग ऋौर परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध्र नाम भी। आयों के दक्खिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड-अर्थात् बाद में ब्रायों के मिश्रगा ब्रौर परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज—वहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षर या वानर कहें जाने का कोई प्रमाश नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े श्रंश ने उत्कृष्ट वाङ्मय श्रीर सम्यता का विकास कर लिया है, जिस वाड्मय श्रीर सम्यता में श्रार्थ श्रंश पूरी तरह धुला-मिला हुआ है; अर्थात् द्राविड भाषा साहित्य और सम्यता के विकास मे श्रार्य मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों श्रौर उन की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ त्रायों त्रौर सम्य द्राविडों में तथा त्रार्य-द्राविड भाषात्रों में विलीन हो चुका है। ऐसा दशा में राक्षसों श्रीर वानरों को तमाम श्राधनिक दाविड-भाषियों का पूर्वंज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है।

टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जानियों की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शास्त्र के विकाश के लिए बहुत उपयोगी होगा। ज० ए० सो० व०, जि० ७३ (१९०४) खंड ३, न०३, पृ०३९ प्रमें श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटमिज्म अमग दि खोंच्स् (खोंघों मे टोटम-मार्ग) में अनेक टोटमो के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का बाची ख़ास शब्द मुमे उस लेख में नहीं मिला।

### \* ८. श्रार्य राज्यों पर श्रटवियों का प्रभाव

मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक सह की टीका से पता चलता है कि राज-धानियाँ और नगिरयाँ वसाते समय श्रायों को पड़ोसी श्रटिवयों की स्थिति का ध्यान रखना होता था । श्रार्थ राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का श्रन्य श्रनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था । कौटिलीय श्रर्यशाख १, १२ ( पृ० २०, पं० १४ ) में श्राटिविक प्रजा या समान्तों में गुप्तचर मेजने का उल्लेख है, स्पष्ट है कि राज्य को श्रपनी रक्षा के लिए श्राट-विक सामन्तों या श्राटिविक प्रजा पर विशेष श्रांख रखनी पड़ती थी । १, १३ ( पृ० २३ प० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की जो श्राटिविकों को दबा रखने का काम देते हैं, दुष्टि या श्रद्धिट का गुप्त-चरों द्वारा पता लेने का श्रादेश है; और यदि वे श्रसन्तुष्ट हों, साम-दान से काचू न श्राये, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय श्राटिविकों से मिड़ा देना भी वतलाया है । १, १६ ( पृ० ३० पं० प्र ) में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छाविनयों श्रादि पर निगाह रक्खे, वहाँ की "श्रटवी, श्रन्तपाल श्रीर पुर तथा राष्ट्र के मुखियों से संसर्ग में श्रावे।" १, १६ में उस राजपुत्र के लिए जिसे राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ लाञ्छित करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्त को शरण ले. श्रीर वहाँ रह कर प्रवीर पुरुष कन्या सम्बन्धम् अटवी सम्बन्धं वा कुर्यात् । इस प्रकार आयों की आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव होता था, श्रीर कौटिलीय के उपर्युक्त प्रमागों से श्रन्दाल होता है कि साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति मे अटवियों से नीतिपूर्ण बर्ताव का एक विशेष श्रंश था, श्रौर श्रार्य राज्य जब एक दुसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके। मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों स्थापित हुन्ना, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों को स्थिति रही हो। मौर्य युग और उस के पीछे तक जब श्रद्धवियों का श्रार्थ राजनीति पर इतना प्रभाव था, तब श्रारम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा।

# ६. प्राचीन आर्य धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति

इस खरड का राजनैतिक इतिहास का श्रश तो बहुत कुछ पार्जीटर के ग्रन्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन आर्य धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध मे उन का ग्रनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे हैं जिन की श्रालीचना करना श्रावश्यक है।

#### ग्र. 'ब्राह्मनिज्म' एक भ्रमजनक शब्द

प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धर्म और संस्कृति विषयक विचार और व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिक्म कहते हैं। ब्रह्मनिक्म का एक शब्द में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम निमल सके । किन्तु इससे यह सूचित होता है कि ब्राह्मनिज्म कोई श्रसलीयत-वास्तविक सत्ता-नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है। ब्राह्मिन्स का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आर्य संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या वह संस्कृति केवल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन ऋार्य संस्कृति मे बौद्ध विचार भी सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आर्य अष्टागिक मार्ग कहते हैं। वर्च कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गों से अलग करने के लिए ब्राह्मनियम शब्द की रचना की गई है। ब्राह्मनियम श्रीर बुधिन्म मे शब्दों से सूचित होता है मानो बुधिनम ब्राह्मणों का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही वाते ग़लत हैं। बौद्ध मार्ग श्रौर वौद्ध दर्शन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा-करयप त्रौर त्र्रन्य त्र्रनेक ब्राह्मण् विद्वानों का बड़ा श्रंश है; स्वयं बुद्ध के पास उनके समकालीन विदान् ब्राह्मण पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्मणघर्मं १ समभने के लिए जाते थे। दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्, वेदाङ्ग आदि की पद्धित का सारा श्रेय 'ब्राह्मणों' को नहीं है। असल वात यह है कि वौद्ध मार्ग मे त्रौर समूह रूप से ऋन्य सब प्राचीन ऋार्य मार्गों में भेद करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गों का एक नाम रखने की त्रावश्यकता होती है, मुलत: ग़लत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन स्रार्थ संस्कृति के अनेक मार्गों से से एक है, और उसे सव के सुकावले से खड़ा करना ठीक नहीं है।

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें ब्राह्मणों के स्वार्थों ब्रोर ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामूहिक स्वार्थों की करपना जड़ से हिल जाती है, ब्रौर तथाकथित ब्राह्मनिक्म की प्रत्येक बात की दुनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्थवुद्धि का प्रभाव ढूँढना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण उग्र विचारकों की एक श्रेग्णी थे, ब्रोर श्रूपने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सुत्तनिपात, ब्राह्मण्यम्मिकसुत्त (१६) की वस्थुगाथा ।

विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के इम पार्जीटर के 'ब्राझनिज़्म' विषयक विचारों की श्रालोचना करेंगे।

#### इ. क्या 'ब्राह्मनिष्म्' आरम्भ मे अनार्य थी ?

पार्जोटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज़्म' श्रारम्भ में एक अनार्थ वस्तु थी, आयों ने उसे पीछे अपनाया। अनुश्रुति से वे दिखलाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव श्रारम्भ में मानवों पर श्रीर दैत्यों-दानवों पर ही था, श्रीर ऐळ राजा तो कुछ श्रश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित विसष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐळों के कोई पुरोहित वे थे, उलटा पुरूरवा श्रीर नहुष हारा ब्राह्मणों का श्रपमान होना प्रसिद्ध है।

किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड़ मान लेना असम्भव है, और दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्लों करना भी कठिन हैं। विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है। ऐळों और ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो हष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ हम ब्राह्मणों और आरम्भिक ऐळों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं (तीन हष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं—नहुष की लड़की रुचि का अप्रावान ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, और प्रभाकर आत्रवेय का राजा रौद्राश्व की लड़की से, पृ० ३०४-५), और ऐळों का भी दानवों के साथ वैसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयु ने स्वर्भान दानव की कन्या से विवाह किया था, और ययाति ने वृषपर्वा दानव की कन्या समिष्ठा से)। फलतः पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वय ठीक नहीं हैं। अधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना अंश सत्य हो कि 'ब्राह्मनिष्म' का प्रभाव आरम्भ में ऐळों की अपेक्षा मानवों पर अधिक था; पर इसमें भी सुफे सन्देह है।

पार्जीटर ने ब्रारम्भिक 'ब्राह्मनिडम्' के स्वरूप पर भी विचार किया है। उनका कहना है, इन ब्रारम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या अर्थात् 'austeraties (शारीरिक चातनाये)' थीं; वे सममते थे उस ते अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होतां हैं जिन से वे इस लोक ब्रौर परलोक को वश में कर सकते हैं। "उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमे परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलतः यह जान पड़ता है कि ब्रारम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत ब्रालौकिक विषयों में कुशल ब्रमिचार-कर्म के ब्रान्वार्य (master of magico-religious force), जावू-टोने के पिएडत ब्रौर वैद्य लोग थे" (पृ० ३०८)।

तर का ठीक यही अर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलग रखते हुए इतनी वात स्वीकार करनी चाहिए कि आरिम्भक 'ब्राह्मनिष्म' में तप मुख्य बस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का न था, आर ऐळ लोग उस 'ब्राह्मनिष्म से विन्वत या उसके विरोधी न थे। अनुश्रुति में जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उनमें राजा यथाति के बड़े भीई यति का ऊँचा स्थान हैं।

त्रागे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों में हुन्रा, त्रीर भारत वंश के समय उनका विशेष विस्तार हुन्रा। 'त्राह्मनिष्म' का मुख्य चिन्ह तव यज्ञ हो गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने लगा। त्रारम्भिक मन्त्रकर्त्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तव मानवों के त्राह्मस्य भी यज्ञों को त्रपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में विलक्ष्यल पड़ीस के ऐल राज्यों को निमन्त्रस्य नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली के तथा मुदूर पञ्जाब के राज्य न्योते गये, और मध्यप्रदेश के ब्राह्मस्यों के स्थान में मुदूर श्रंग देश से गॅवार ऋष्यश्र्व को प्रोहिताई के लिए बुलाया गया था ( पृ० ३१४ )। इस बात को पार्जीटर ने दो वार वल-

पूर्वक दोहराया है, पर समक्त मे नहीं आता इससे क्या सिद्ध होता है। यदि अयोध्या और ऐळों में विरोध सिद्ध करना अमीष्ट है तो सुदूर पजाब के सभी राज्य ऐळ थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐळ था। मानव ब्राह्मणों ने ऐळों की यज्ञप्रधान नई 'ब्राह्मनिष्म' को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अश—अर्थात् यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों के यहाँ हुआ—ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश—कि भारत वंश के राज्य में यज्ञों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ—निश्चय से ठीक है।

#### उ 'ब्राह्मनिज्म्' क्या थी ?

'ब्राह्मनिष्ट्रम्' के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान ग्रन्थकारण्ने ठीक नहीं समक्ता। श्रारम्भ में वह जादू-टोना है, श्रागे चल कर यज्ञ श्रीर पूजा। ज्ञान की श्राद्धर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन श्रीर उत्कृष्ट चिन्तन, श्रध्ययन, मनन श्रीर निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का श्रानुभव करना, ऊँचे श्रादशों के लिए त्याग श्रीर साधना—सो कुछ भी नहीं! पाश्चात्य विचारों के श्रानुसार जो बौद्ध मार्ग 'ब्राह्मनिष्ट्म' का विरोधी था, उस के धर्मग्रन्थ भी ब्राह्मण्डम्म में उक्त ऊँची बाते ही देखते थे—

तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च। एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मण्मुत्तमम्॥ स्रकिंचनमनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण्म् ॥

श्रीर तप क्या वस्तु है ! श्रध्यापक होईज़् डैविड्स ने 'ब्राह्मनिज़्म्' पर विचार करते हुए तप का श्रर्थ किया है--self-mortification श्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सु० नि० **६५४, ६२०**।

self-troture ( श्रात्मिनर्यातन )! पार्जीटर उन की श्रपेक्षा सचाई के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं, उन का यह कहना ठीक है कि श्रारिमक काल में तप श्रपनी एचा के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत श्रमानुषी शक्तियों पाने के लिए किया जाता था ( पृ० ६२ )। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना (austerities) से श्रधिक कुछ नहीं समभते। क्या युरोपियन मित्तिक तप का श्रर्थ समभही नहीं एकता? दम, इन्द्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य तप है, पर शारोरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे श्रादर्श की एकाग्र साधना में श्रपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षेपकारी प्रजोमनों, सुखों श्रीर श्राराम-श्रासाइश को त्याग देने को हम तप कहते हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो।

# \* १०. अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य

गर्लों की सत्ता की स्रोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया। किन्तु वैदिक वाह्मय द्वारा उस काल में गर्ण-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध हो चुकी है, श्रीर अनुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की वड़ी सम्भावना है। श्रागामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए जिस वीतहब्य वंश के प्रजातन्त्र का उस्लेख डा॰ मज्मदार ने अथर्ववेद के श्राधार पर किया है, उस के देश स्त्रीर समय-स्थिति का ठीक ठीक पता हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, श्रीर काशी के राजा हर्यश्व, सुदेव श्रीर दिवोदास दूसरे को प्रयाग श्रीर वाराण्सी में उन्हों ने हराया था, तथा अन्त में प्रवर्दन से हारे थे?।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सा० जी०, पृ० २२०।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>प्रा० ऋ०, प्र० १५४, २६६ प्र।

# \* ११. श्रौसत पीड़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल

पार्जीटर ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों मे प्रति पीढ़ी १६ बरस की श्रौसत रक्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशाविलयों में प्रति पीढ़ी राज्यकाल की श्रौसत निकाली, श्रौर उन में सब से छोटी श्रौसत १२ बरस की श्राई। दूरवर्ची काल में हम अरयुक्ति से जितना बचे उतना श्रञ्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अक्पतम श्रौसत स्वीकार की। किन्तु श्रिषकता की अरयुक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अरयुक्ति न कर जाँय! प्राचीन वशाविलयों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, श्रौर उन्हीं नामों के गुम होने की श्रिषक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा होगा, श्रौर फलतः जो श्रौसत को छोटा करने के कारण होते। इस के आलावा, बीच मे अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हो, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की श्रौसत ही श्रिषक उचित है।

हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद वह श्रौसत श्रपने पुरखों के लिए बहुत छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन श्रायं दीर्घजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। यह ठीक है कि प्राचीन श्रायं दीर्घजीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना में बड़ा मेद नहीं पड़ता। मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की श्रायु में गद्दी पर बैठा, श्रौर सौ बरस की श्रायु में उस ने देह त्यागा। इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ। यदि छुज्बीस बरस की श्रायु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की श्रायु ७४ वर्ष की होगी। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; श्रौर इसी प्रकार श्रागे। फलतः पहले राजा का राज्य-काल ७५ वर्ष कु हुआ, बाद में सब का २५, २५।

किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु मे गद्दी पर बैठा, इस का यह अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में—शायद गद्दी पर बैठे बिना ही—और उस का दादा मी शायद बिना राज्य किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था। फलतः औसत मे विशेष भेद नहीं हो सकता।

मारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ग्रौर पार्जीटर ने मिन्न मिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं श्रौर राज-वशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है। किन्तु वह कई श्रंशों में परस्पर विरोध, श्रसम्भान्यता त्रादि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजास्रों की सख्या लेकर, १८ वरस की ख्रीसत मान कर भारत-युद्ध के समय का म्रन्दाज़ किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० वनता है (पृ० २८५. २८७)। जायसवाल ने पौराणिक ऋनुश्रुति के दीखने वाले विरोधों को दूर कर उसमे सामञ्जस्य लाने का जतन किया, श्रीर उसका दिया हुन्ना जोड़ स्वीकार कर लिया है। अनुअूति के अनुसार युद्ध के वाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित् के अभिषेक से कलि-युग का आरम्भ हुआ, श्रीर किं कुल एक हज़ार बरस का था-युद्ध से महानन्द तक १०१५ वरस होते थे, श्रौर उसके उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस, इस प्रकार मोटे तौर पर किल १००० बरस का गिना जाता श्रौर नन्दों के समय समात होता था। किन्तु पीछे जत्र नन्दों के वाद के युग के लक्षरा भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी किल में मिला दिया गया-वही कलि की वृद्धि कहलाई।

यदा मघाम्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढं महर्षयः।

### तदा नन्दात्त्रभृत्येव कलिवृ<sup>६</sup>द्धि गमिष्यति ॥

(वि० पु० तथा भाग० पु० १)

श्रीर उस बढ़े हुए कलि का शेष (श्रन्त) १८८ ई० पू० में हुश्रा जब यवनो का राज्य उत्तर-पञ्छिम में होने लगा था—

> श्रुद्धाः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः यवना ज्ञापयिष्यन्ति... .....

> > ( युगपुराण से गार्गीसहिता में उद्धृत )

भविष्यन्तीह यवनाः... ......

श्ररपप्रसादा हानृता महाकोधा हाधार्मिकाः ।

(बा० पु०)

किल का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया—किलिद्ध दिशाब्द-शतातमक:—माग० पु० । जायसवाल किल-काल-विषयक इस श्रमुश्रुति को बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते । श्रौसत राज्यकाल की श्रमुचित दीर्घता उनके मत मे कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन-रुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है । उनका कहना है कि भारत-युद्ध से महानन्दी श्रथवा महापद्म नन्द तक के काल के कुल जोड़ को, जो श्रमुश्रति में परम्परा से चला श्राता है, प्रबल कारणों के बिना श्रस्वीकार करना उचित नहीं है । किन्तु इस विषय मे खोज की गुँजाइश है । श्रीर खोज का सर्वेश्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की वशावित्यों मे समकालीनतायें निश्चित कर के श्रमेक व्यक्तियों श्रीर घटनाश्रों का पारस्परिक पौर्वापर्य निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शेशुनाकों श्रीर नन्दों तक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यह तथा अगले पौराणिक रखोक जायसवाल के लेख—जि बि॰ श्रो० रि० सो० ३, ५० २४६ प्र—में उद्धत है। वहीं पूरे प्रतीक मिलेंगे।

की वशावित्यों के विषय में भी किया जाय । फिलहाल मैंने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पू० त्रारज़ी तौर पर मान ली है। उससे पहले की तिथियाँ भी इसी कारण त्रारज़ी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनात्रों का समय वताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के वजाय पीढ़ी की सख्या को•उल्लेख करना श्रिधिक उचित है।

मेगास्थनी ने जिखा है कि उसके समय मे हिन्दू लोग सिकन्दर के **ब्राक्रमण** ( २२६ ई॰ पू॰ ) से ६४६२ वरस पहले ब्रापना इतिहास शुरू करते थे। सिकन्दर के साथ परीक्षित् के ऋभिषेक को पुराण की गणना के ब्रनुसार १३८८--३२६ = १०६२ वरस नीत चुके थे। १०६२ मे ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ वनता है। ज्योतिषशास्त्र में २७०० वरस का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय भारतवासियों का यह विश्वाश या कि परीक्षित् के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौयी शताब्दी ई० पू० में परीक्षित् के समय के ठीक उन्हीं अको का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी सचाई को पुष्ट करता है ( त० वि० क्री० रि० सी० इ, पृ० २५२)। किन्तु पहले काल के श्रंक गील हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजान्त्रों के राज्य-काल नहीं दिये हैं, जिसका यह ऋर्थ है कि चौथी शताब्दी ई॰ पू॰ मे ठीक ऋंक मालूम न ये, त्रौर मोटा ऋन्दाज़ किया जाता था। वह ऋन्दाज़ भी ऋाजकल के प्रचितत विश्वास की तरह उच्छृङ्खल और अनर्गत न था। किन्छ जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार भारत-युद्ध से पहले स्त्रौर पीछेकी राजकीय पीढ़ियों की सख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर श्रौर जायसवाल ने पुरायों के श्राधार पर निश्चित की है । रूपरेखा की कालगराना के पक्ष में वह सव से प्रवल प्रमारा है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ज० वि० श्रो० रि० सो० जि० १, ए० ११३।

## \* १२. वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क

वैदिक काल के भारत वर्ष का पिछ्छम के सभ्य श्रमार्थ राज्यों के साथ सम्पर्क होने के श्रानेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी श्रमी तक वह सम्पर्क की बात धुद में छिपी है, श्रीर सब विद्वान उस पर एक-मत नहीं हैं।

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दिक्खन के द्राविड़ भारत और दज़ला-फरात-कॉठो का सम्बन्ध स्चित करते हैं। उन कॉंठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन स्रवशेषों में एक सागून की लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दिक्खन भारत की ही हो सकती है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेट की कीमर्स एंड नैविगेशन स्नाव दि एन्श्येंट्स् (प्राचीन लोगों का व्यापार स्नौर नाविकता) के प्रथम भाग में तथा उसके स्नाधार पर मुखर्जी के इडियन शिषिण् में मिलेगा। फारिस स्नौर पिन्छम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रिडत होंल के मत में सुमेर-स्नक्काद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी सीमान्त के ब्राह्म लोग शायद दिक्खन भारत के द्राविडों की एक प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पिन्छमी देशों के साथ समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती थी। विन्सेट हिमथ ने दिखलाया है कि दिक्खन भारत से तथा दजला-फरात-काँठों से शबों को दफनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये है, वे भी एक से हैं?।

उत्तर भारत के वैदिक आयों के दजला फरात-काँठों की सामी जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए।

१ इम्पीरियल गजेटियर स्नॉव इंडिया, जि॰ २, पृ॰ ६६, इं॰ स्ना॰ ४, पृ॰ २४४।

बाबुली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो० सेंइस ने १८८७ ई० में कहा था कि वाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित होता है कि वह सिन्धु नदी के तट से ममुद्र के रास्ते ख्राता था, क्योंकि स्थल-मार्ग से ख्राता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु वना देते। इस वात का उस्लेख मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिस्क के पूर्वोक्त लेख में तथा ख्रन्य ऐसे सब प्रसगों में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक ख्रायों को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था।

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत में वाबुली है। वैदिक आयों के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिप, काल-गणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर वाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने दिखलाया है। इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक-मान्य टिलक ने दिये थे। अथवंवेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों की जो सस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्थक प्रतीत होते हैं. उन्हों ने बाबुली या खब्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं।

जायसवाल त्रीर मंडारकर वैदिक त्रासुर शब्द को मूलतः पिन्छम के त्रश्शुर (Assylian) लोगों का वाचक मानते हैं । डा॰ टौमस भी वैदिक मना शब्द को पिन्छम से त्राया मानते, त्रीर त्रसुर का त्रर्थ त्रश्शुर-नगरी का देवता करते हैं ।

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ मे असुर पिंग्यों और इन्द्र की दूती सरमा का संवाद है। वृहदेवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जाइर्राग्र्फ्ट ६८ (१९१४) पृ० ७१६-७२० लेक्चर्स १६१८ पृ० १४४। <sup>२</sup>ज० रा० ए० सो *९*०६, पृ० **३६** 

श्रसुराः पण्यो नाम रसापारनिवासिनः। गास्तेऽपजहुरिन्द्रस्य न्यगृहँश्च प्रयत्नतः॥

(रसा के पार रहने वाले श्रासुर पिश लोग इन्द्र की गौवे ले कर भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र ने उन के पास अपनी दूती सरमा को मेजा, जो कि

> शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुर्जयस् ॥

( सौ योजन फैली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का दुर्जय किला था ) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फल लौट आई, तब

पदानुसारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः। गत्वा जघान स पर्गान् गाश्च ताः पुनराहरत्॥ (इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन पिंग्यों को मारा श्रीर श्रपनी गौवे वापिस फेरीं )। इन्द्र बृहस्पति श्रीर अगिरसों का नेता था।

यहाँ श्रसुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रसा शब्द साधा-रखतः नदी का वाची है, श्रीर पारिसयों की अवस्ता के रहा शब्द से स्चित होता है कि वह सीर दरिया का ख़ास नाम था। किन्तु पारलौ-किक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक गृढ अलकार बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक किएत नदी है जो भूमएडल की चारों तरफ घेरे हुए है, गौवे सूर्य की किरणे हैं, इत्यादि । मूल सूक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए।

किन्तु असुर का अर्थ यदि अरशुर जाति किया जायगा, तो वेद में त्रपुर के उन्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। श्ररशुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीन स्थापित हुच्चा था, ऋौर उस के बाद तो वहाँ के निवासी—पुराने वाबुली और खल्दी—अश्युर या असुर कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द भारतीय वाड्मय में भी है। किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० से बाद का है १४२४ ई० पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना होगा १ त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अश्युर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू० में अश्युर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। और उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आर्य असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वामाविक बात है।

श्रायों का श्रमुरों से सम्पर्क केवल स्थल से था या जल से भी ? जो विद्वान् यह सम्पर्क मानते हैं उन सव का यह कहना कि वैदिक श्रायं तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे। वेद में ऐसी नावों का उल्लेख है जो स्थल से श्रहश्य हो जाती थीं; श्रौर ऋक् १, ११६ में तुग्र के वेटे मुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा है कि श्रिश्वनौ या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन दिन श्रौर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ श्रायों के जहाज़ जाते थे। पतवारों श्रौर पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे \* १८ मी देखना चाहिए।

वैदिक आयों के पिच्छिम-सम्पर्क के प्रश्न का एक और पहलू भी है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह वात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही आयं लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुजाइश ही नहीं रहती। पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए पित्तानि-विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ई० में पिच्छिम एशिया के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्रा० ऋ० पु० ३६७—३०२, दे० **ऊपर** <sup>१</sup> ५ ।

1

बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये ग्रवशेषों में मित्तानि जाति के राजाश्रों श्रीर हत्ती या खत्ती राजाश्रों का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ह्याो विकलर ने वैदिक देवताश्रों—इन्द्र वस्या नासत्य श्रादि—के नाम पढ़े। उन देवतात्रों को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। मित्तानि राजात्रों के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजात्रों श्रीर मिस्त्र के फराश्रों की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-श्रल-श्रमनी स्थान में पाई गई है, निकले हैं, वे सब श्रायीवर्ची से हैं, जैसे दशरत्थ । वह चिट्ठीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है । मित्तानि श्रीर उन के राजाश्रों देवताश्रों के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलता रहा है। ऋब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक ऋार्य न थी, किन्तु उन के राजाश्रों श्रीर देवताश्रों के नाम ग्रार्थावर्त्ता से क्यो-कर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतमेद है। वे ईरानी नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुन्ना। तब एक तो स्पष्ट धात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्थावर्च से गये, पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी श्रौर श्रोल्डनवर्ग का बड़ा विवाद चलता रहा १ । याकोबी उन्हें स्रायीवर्त्ती देवता मानते थे, स्रोल्डनबर्ग का कहना था कि वे त्रार्यावर्त्तियों और ईरानियों के बिलगाव से पहले के हैं, क्योंकि उन में वैदिक अभि देवता नहीं है। कीथ भी और डनवर्ग के पक्ष में हैं<sup>२</sup>। किन्तु उन्हों ने श्रपने सदा संश्यातमा स्वभाव के श्रनुसार दूसरी के मत को सर्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी दिखा दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के बजाय ऋर्त शब्द है, इस लिए वे स्रार्थावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह

<sup>े</sup>ज० रा० ए० सो० १६०६, पृ० ७२० म, १०६४ म, श्रीर ११०० प; १६१०, पृ० ४४६ म श्रीर ४६४ म।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>मंडारकर-स्माक, पु० = १ प्र ।

३१७

1

युक्ति वलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋ त श्रीर ऋर्त एक ही तरह से लिखा जाता था।

प्रियर्धन भी स्रोल्डनवर्ग से सहमत हैं, स्रौर वे यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद के कई छंश भी ऋार्यावर्तियों ऋौर ईरानियों के विलगाव के पहले को मूल त्रार्य भाषा के हैं? । ऋग्वेद के एक आध स्रंश को ऐसा मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती, उत्तटा पुष्टि होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं प्रियर्सन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते<sup>3</sup>। किन्तु भारत में श्रायों का उत्तरपन्छिम से श्राना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है, श्रौर क्योंकि उन की भाषा-विपयक खोज- मध्यदेशी शुद्ध भाषा के चारों तरफ बाहरी मिश्रित भापा होने की बात—पेचीदा कल्पनात्रों के विना सरलता से उत्तरपन्छिम-वाद के साथ सुलम्म नहीं सकती, इस कारण उसे मुलभाने की ख़ातिर की गई पेचीदा कल्पनात्रों के सिलसिले में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपन्छिम से श्रायों का प्रवेश वहुत भीरे भीरे हुन्ना, स्त्रोर इस स्थापना के लिए वे हिलबाट के उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्थ लोग हरह्रैती (ग्ररगन्दाव की दून) ४ में थे, ग्रीर सुदास के समय सिन्ध पर। किन्तु हिलबाट के इस मत को वैदिक विद्वान् श्रग्राह्य सिद्ध कर चुके हैं, श्रौर वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि श्रार्यावर्त्तां भाषात्रों का परस्पर सम्बन्ध सब से श्रव्छा पार्जीटर के मता-नुसार ही स्पष्ट हो सकता है।

उधर अवस्ता के विद्वान् मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिरत्र्य-यरत की वातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वहीं पु० ६०। <sup>२</sup> मा० मा० प० १, १, पु० ६८। <sup>3</sup>वहीं पृ० ११४। <sup>४</sup>दे० नीचे § १०४ स्त्र।

१८०० श्रीर ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं । इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की श्रिद्वितीय स्फब्भ से मोहन जो दड़ो में जिन प्राचीन श्रवशेषों का श्राविष्कार हुश्रा है, उन से जहाँ इतिहास श्रीर पुरातत्त्व को एक बिलकुल नया रास्ता—कम से कम श्रागामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए—मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मोहन जो दड़ो के श्रवशेषों श्रीर दजला-फरात-काँठो के श्रवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष श्रीर बाबुलकाल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो दड़ो के श्रवशेष श्रायों के हैं या किसी श्रीर जाति के, श्रीर इसी लिए भारत श्रीर बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर श्रमी तक पर्दी पड़ा है।

# \* १३. प्राचीन आर्यों में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ?

भारत-युद्ध के बाद श्वतकेतु श्रीदालिक नामक ऋषि हुश्रा। उस के विषय मे यह श्रनुश्रुति है कि उस से पहले स्त्री-पुरुष-मर्यादा न थी, उसी ने स्थापित की—

> श्रनावृताः किल पुरा ख्रिय श्रासन् वरानने । कामाचारविहारिग्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि ॥ तासां ज्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन् । नाधर्में।ऽमृद्वरारोहे स हि धर्मः पुराऽभवत् ॥

> > ---म० भा० १, १२२, ४-१।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋर्ती जोरोऋस्ट्रिग्निवम् (२ संस्क०, लंडन १६२६), ए० २४ प्र ।

श्रनावरण = प्रिमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर । पार्जीटर इस अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनुश्रुति दीर्घतमा के विषय मे भी है ( पृ० ३२८, विशेष कर टि० ८ ); श्रौर दीर्घतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था । स्त्री-पुरुप-मर्यादा की शिथिलता वैदिक काल मे अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना जाता था । जान पड़ता है, उक्त अनुश्रुति वस्तुतः दीर्घतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार किया तव वह समूची वात जो दीर्घतमा के विषय मे थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना असम्भव है ।

स्परेक्षा का मुख्य अश लिख चुकने के बाद मुफ्ते डा॰ सुविमल सरकार की पुस्तक सम आर्पेक्ट्स् आर्व दि अर्िक्षिस्ट सोश्यल हिस्टरी ऑव इिड्या (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) ( श्राक्सफर्ड १९२८ ) मिली । मैने उसे सरसरी हिष्ट से देखा है । उस के आर्गिमक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं किन्तु कई स्थलों मे डा॰ सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है । वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है । जनकहिता का अर्थ पिता की वेटी कर के सीता और राम को वहन-माई वनाना (पृ० १२६) अर्धकुककुटीय न्याय से अनुश्रुति की मनमानी खींचनान करना है । सीता के चारों भाइयों की साम्ती पत्नी होने की वात (पृ० १५१) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उस मे वह अर्थ विलक्षल नहीं है । वलराम के एकपत्नीत्व पर डा॰ सरकार सन्देह करते हैं (पृ० २१८), क्योंकि वह नाच और मद्य की गोष्ठियों मे शामिल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ऋ० १०, ⊏४; ऋथ० १४ ।

होता था । यह विचित्र युक्ति है । व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दार्श-निक धार्मिक ब्रादशों मे नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्नीत्व नष्ट नहीं होता । किन्तु उस के लिए जो प्रमाशा दिये गये हैं 9 उन मे तो बलराम श्रीर रेवती का नाम मात्र है, नाच श्रादि का कहीं उल्लेख भी नहीं है। श्रीर वहाँ प्रसग है शार्यात वश के रेव श्रीर रैवत का, बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं: पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई हुई कथा श्रों का नम्ना है।

श्रध्यापक हाराणाचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन् एन्स्येंट इंडियाः स्टडीन इन् दात्स्यायनक कामसूत्र (प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन -वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्, १९२९ ) भी मुक्ते यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली । श्वेत-केतु श्रीदालिक कामशास्त्र का पहला श्राचार्य था, श्रीर स्त्री-पुरुष-मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है 1 ( 0 og )

### \* १४. भारतीय अन्तरमाला तथा लिपि का उद्भव अ. बुइलर का मत

ब्राह्मी लिपि "ससार का सब से पूर्ण श्रौर विज्ञान-सम्मत श्राविष्कार है (the most perfect scientific invention which has ever been invented )'',—देलर, ऋाल्फावेट जि॰ १, पृ॰ ५०। कोलबुक से कनिंगहाम श्रीर फ़्लीट तक श्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्भव की खोज की, श्रीर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की श्रपनी उपन मानते रहे। उस की उत्पत्ति सामी ऋक्षरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे। कनिंगहाम और फ्लीट ने अन्त तक उन का मत न

वार पुर मर्, २६-२६; मम, १-४।

माना । दूसरों ने उसे 'पारिडत्य श्रौर कौशल-पूर्ण किन्तु श्रनिश्चयात्मक' कहा । बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक व्यापारियो द्वारा लगभग ८९० ई० पू० मे १८ श्रक्तर कानानी (फिनीशियन) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० मे दो श्रक्षर मेसोपोटामिया से, तथा ६ठी शताब्दी ई० पू० में दो श्रक्षर श्ररमइक (मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन श्ररम की) लिपि से; श्रौर उन के श्राधार पर धीरे थारे बाह्यी लिपि वनी ।

#### इ. श्रोभा का सिद्धान्त

श्रोभा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का प्रत्युत्तर दिया, न त्राज तक किसी श्रीर ने। उन की मुख्य युक्तियाँ सक्तेप मे ये हैं—

- (१) सामी लिपि के उत्तरी श्रीर दक्षिणी श्रानेक मेदों में से कोई किसी से श्रीर कोई किसी से ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है। कल्पनाश्रों की अनेकता ही सब की श्रवास्तिकता की सूचक है। ब्राह्मी श्रक्षरों का सामी श्रक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटाग है, समानोच्चारण श्रक्षरों मे कोई मिलान नहीं है।
- (२) कानानी में कुल २२ ग्रक्षर १८ उच्चारगों के सूचक हैं। स्वर-व्यक्षन का पार्थक्य नहीं, ह्रस्य-दीर्घ-मेद नहीं, ग्रक्षरों का कोई युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्वर-व्यव्जन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, सयुक्ताक्षर नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उनके श्राधार पर यदि श्रार्थ लोग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इन्साइक्लोपीडिया त्रिटानिका, ११वां संस्क०, जायसवाज के श्रागे निर्दिष्ट लेख में उद्धृत ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इंडिश पालिस्रोग्राफी (१८६८), पृ० १४।

ब्राह्मी के ६३ या ६४ मूल उच्चारखों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ स्रक्षर भी स्वय न बना सकते थे ?

(३) कानानी लिपि १० वी शताब्दी ई० पू० मे बनी थी। यदि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनो लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अशोक के समय तक दोनों से बहुत समानता होती, जैसे कि मौर्य लिपि से निकली धर्वीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि मे परस्पर समानता है, जो द्वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी स्पष्ट दीखती है।

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋगों श्रीर यज्ञुषों मे भी कम से कम श्रंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा उत्तर वैदिक वाड्मय (ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्) से वर्ण-माला श्रीर लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी श्रीर सामी श्रक्षरों मे कोई समानता स्वीकार नहीं करते। प्राचीन लिपिमाला स्य सस्क० (१९१८) की भृमिका मे उन्होंने श्रपने मत को श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है। सन् १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों मे से, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध करते रहे।

#### च. जायसवाल की स्थापनायें

सन् १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा ऋज श्रौर नन्दी की प्रतिमार्श्रों का श्राविष्कार किया । उन प्रतिमार्श्रों पर प्राचीन ब्राह्मी श्रक्षरों में उन राजाश्रों के नाम उन्होंने पढ़ें। उन राजाश्रों का काल पूर्वी शताब्दी ई० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई

१. दे० नीचे 🕸 २२ ए।

विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पटा । कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार श्रक्षरों पर सब मतमेद रहा। एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे ऋची छोनीषीशे, दूसरे को-सपखते वटनन्टी। दूसरे विद्वान् धीशे के वजाय वीको या वीक श्रीर सप के वजाय य पढते हैं, और दो-एक मात्रास्रो में मेद करते हैं। श्री राखाल दास वैनर्जी ऋौर डा॰ वार्नेट के पाठों से तो कुछ ऋर्य नहीं बनता, प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द तथा डा॰ मजूमदार ने नये सार्थक पाठ उपस्थित किये । मज्मदार का पाठ तो त्रोक्ता जी के मत मे निरा दु:सा-हस है प्रो॰ चन्द का मतमेट प्रायः उन्हीं स्रक्षरो पर है। इस समूचे मतमेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, त्रीर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थो, तब भारतवर्ष के प्राचीन-तम लेख जिन का स्वय निश्चित था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने साहर्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न वताया। स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई लेख पाये जाय तो उनको लिपि मे सामी लिपि से श्रौर भी श्रिधिक साहश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमात्रों के लेखों को यदि जायसवाल के दग से पढ़ा जाय तो उस साहश्य के वदले उलटा विसाहशता दीखती है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५वी शताब्दी ई० पू० के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई॰ के वाद के हैं—उनकी लिपि प्राड्मीर्य नहीं, कुपाग्य-कालीन है, ऋौर वैसा मान कर ही उन्होने उन लेखा को पढ़ा। इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि॰ वस्ती ) से एक स्तूप के ऋन्दर से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है — • • • सिललिनिघने बुघस भगवते , त्र्रर्थात् भगवान बुद्ध के शरीराश का निधान । वह स्तूप, मटका श्रीर लेख श्रशोक से पहले के हैं, एक समय वह लेख भारतवर्ष

का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था? । किन्तु बुद्दलर की स्था-पना का उस लेख के श्रक्षरों से समयन नहीं हुआ। श्रोभा जी के पास अजमेर अद्भुतालय में बडली गाव से पाया गया एक खएड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौर्य लिपि में पाठ है-वीराय भगवते चत्रसीतिवसे ।। या तो वह वीरसवत् ( स्रारम्म ५४५ ई० पू० ) स्रौर या नन्दसवत् ( ग्रारम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे \* २२ श्रौ ) के ८४ वे वर्ष-श्रर्थात् ५वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। श्रोभा जी ने प्रा० लि॰ मा० में उसका उल्लेख किया है: उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई। इन शैशुनाक लेखों के बारे मे राखालदास वैनर्जी का कहना था कि प्रतिसाये तो शैशुनाक राजास्त्रों की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं? । दूसरे विद्वानो ने लेख पर मतमेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमाये हो न माना। जायसवास ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमात्रों का काल निश्चत हैं. कला की दृष्टि से वे मौर्य-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, ख्रौर उन की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही खोदा गया था<sup>3</sup>। फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी ।

इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का श्राविष्कार किया जो ६ठी शताब्दी ई० पू० के राजा कुश्विक अजातशत्र की है। परखम गाव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है। उस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ज० रा० ए० सो० १६०६**, पृ**० १४६ प्र; इं० स्रा० १६०७, पुर ११७ म।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ज० बि० श्रो० रि० सी० १६१६, पृ० २१२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दे० नीचे २२ ए ।

४ज० वि० ऋो० रि० सो, १६१६, प्र० ४२६-४३६।

की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी वना दिया, श्रीर उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक श्रपने विचार एक पृथक् लेख मे प्रकाशित किये ।

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने वैदिक श्रौर उत्तर वैदिक वाह्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे श्रोभा के प्रमाणों से मिलते हैं। शैशुनाक लेखों के श्रातिरिक्त उन्हों ने श्रन्य प्राचीन लेखों की लिपियों श्रौर हड़पा की मुद्राश्रों तथा हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के श्रक्षरों की भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के श्रक्षर श्रभी तक पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उनके श्रक्षर समात्रक प्रतीत होते ही, श्रौर वे कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में मिले वर्त्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफन इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये। किन्तु उन के जुदा जुदा श्रक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, श्रौर जर्नल श्रॉव दि हैदराबाद श्रार्कियोलीजिकल सोसाइटी १६९७ में छाप दी है। वे ब्राह्मी-सहश श्रक्षर हैं जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ई० पू० श्रन्दाज़ करते हैं।

इन प्राचीन लेखों श्रीर वैदिक वाड्मय की विवेचना से वे इस परिखाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वैदिक काल से चली श्राती है। किन्तु श्रोभा श्रीर उनके मत मे एक वारीक मेद है। श्रोभा नहीं बुहलर के तरीके से ब्राह्मी श्रीर सामी लिपियो की सहशता को स्वीकार नहीं करते, वहाँ नायसवाल उस साहशता को एक तरह से स्वीकार कर के उस की दूसरी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी श्रीर दिक्खिनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकस्त्रता नहीं है; एक ही उच्चारस के उत्तरी श्रीर दिक्खनी चिन्ह विलक्कल मिन्न है, किन्तु वे

<sup>े</sup> वहीं ११२०, पृ० १८६ प्र०।

ब्राह्मी के भिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फ से। ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने ऋलग ऋलग उधार लिया. इससे उन के पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनी सामी उत्तरी से या उत्तरी दक्किनी से नहीं निकली, प्रस्युत दोनो एक समान मूल-ब्राह्मी-से । १४०० ई० पूर्व तक सामी लिपियाँ न थी, ९०० में थीं, श्रतः लगभग १२००--११०० में शुरू हुई। कानानी ( उत्तरी सामी का एक मेद ) से शेवाई ( शेवा = आधुनिक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) के अक्षर अधिक पुराने हैं, उस मे स्रधिक चिन्ह भी हैं। शेवा के पड़ोस की हब्श ( स्रवीसीनिया या ईथिस्रोपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस मे स्वरों की मात्राये भी हैं. जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास के ग्रत्यन्त प्रामाशिक विद्वान लेप्सियस ने ईथिश्रोपी श्रौर भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध क्तट पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वालो के लिए यह बात श्रात्यन्त कष्टकर है कि एक दो सामी लिपियों मे ही मात्रा-पद्धति क्यों है, श्रौरों में क्यों नहीं। कनिंगहाम ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से निकली है । एक ही उच्चारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों में ( जैसे ब्राह्मी व म दोनो के विकृत रूप उनमें ब-सूचक ) होना भी बाह्यी से उनकी उत्पत्ति सूचित करता है।

जायसवाल श्रीर श्रोमा के मतों में कोई विरोध नहीं है। ब्राह्मी से सामी श्रक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, सिद्धान्त नहीं।

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल अर्थ है पूर्ण

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कौइन्स ऋॉव एन्स्येंट इंडिया (प्राचीन मारत के सिक्के), पृ० ४० I

( पृ० १९२ )। उस की पूर्णता का घीरे घीरे विकास हुआ होगा, और विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी। किन्तु उन का यह अन्दाल कि ब्राह्मी का अपूर्ण मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिले आधुनिक वहेलु लिपि सूचित करती है ( पृ० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तो इस कारण कि वहेलु एक अपअंश-लिपि है, पंजावी लंडे और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, विहार की कैथी और महाराष्ट्र की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपअध्य होने के कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की स्वक्त । दूसरे इस कारण कि अगस्य मुनि द्वारा तामिल लिपि वनाये जाने को अनुअति तामिल वाड्मय मे भी है। तीसरे, वह केवल कराना है।

#### ऋ भण्डारकर की सहमति

प्रो॰ देवदत्त रामकृष्ण भएडारकर भी श्रव बुइलर के मत को "श्रनर्गल" कहते हैं । उन के मतपरिवर्त्तन का कारण वहीं हैदराबाद के पत्थर के कफनों वाले श्रक्षर हैं, जिन में से पाच ब्राह्मी श्रक्षरों से ठींक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की वातो का प्रत्याख्यान कियार। भडारकर की एक गलती चन्द ने श्रच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की श्रन्थ युक्तियों का उचित उत्तर मज्मदार ने दे दिया ।

#### ल्. परिणाम

हड़पा-मुद्रास्त्रों वाली युक्ति को हाल में मोहन जोदड़ो के नवीन श्राविष्कारों से वड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी स्रनेक मुद्राये निकली हैं, स्रौर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रोरिजिन श्रांव इियम श्राहफावेट (भारतीय वर्णभाता का उद्भव), भयम श्रोरियंटल कान्फ्ररेंस पूना का कार्यविवरण, जि० २, ए० २०४-३१८। <sup>२</sup>ज० वि० श्रो० रि० सो०, १६२३, पृ० २६२ प्र। <sup>3</sup>वहीं, पृ० ४१६-२०।

उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि मे। किन्तु उस में मात्राये स्पष्ट हैं। मोहन जो दड़ो के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आयों के हैं या किसी और जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आयों से कुळ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता।

श्रनुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने शिक्षाश्याक का प्रण्यन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, श्रीर उस के उद्भव के रहस्य को खोल देती है। साथ ही सहिताये बनाने अर्थात् ज्ञान का सग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल पेरिणा क्या थी, श्रीर उन दोनों लहरों मे परस्पर कैसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करती है।

## **यन्थनिर्दे**श

## त्र. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६) के लिए

पार्जीटर—पन्त्रयेंट इडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशिन (प्राचीन भारतीय ऐति-हासिक अनुश्रुति), आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२;— नेशन्स ऐट दि टाइम ऑव दि ग्रेट वार (महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र), ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ १६०८, ए॰ ३०६ प्र।

जायसवाल—हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसस्था), कलकत्ता १६२४, \$ १६-४० तथा परिशिष्ट श्र;—क्रौनोलौजिकल टोटल्स इन टि पुरानिक क्रौनिकल्स ऐंड टि कलियुग ईरा (पौराणिक कृतान्तों में कालगणनाविषयक जोड़ तथा कलियुग-संवत्), ज० वि० ऋें० रि० सो० ३, पृ० २४६ प्र०।

महामारत, त्रादि पर्व, ऋ० १६८-१७४ (शकुन्तस्तोपाख्यान)। ऋष्वेट ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्णन)।

पार्जीटर के अन्य के अत्येक कथन के लिए पुराणों के मूल प्रमाणों के मतीक उद्धृत मिलेंगे। पार्जीटर के मत के विरुद्ध या श्रतिरिक्त मैंने जो कुछ लिखा है, उस के लिए पादिटिप्पणियों या परिशिष्ट-टिप्पणियों में नहीं तहीं प्रमाण दे दिये है।

## इ. सम्यता और संस्कृति के इतिहास ( % ६७-७३ ) के लिए

वैदिक सभ्यता श्रीर संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक श्राधुनिक रचनाये बहुत श्रधिक हैं। उन सब का न मेने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मैने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अभ्ययन के आधार पर विखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं।

मैकडोनेल श्रोर कीय-कृत वैदिक इंडेक्स श्रांव नेम्स ऐंड सब्जेक्ट्स ( वैदिक नामों श्रोर विषयों को श्रनुक्रमियका ), लंडन १६५२, में वैदिक वस्तुश्रों की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी । कीथ के लेख दि एज श्रांव दि ऋग्वेद (ऋग्वेद का श्रुग) में जो कि कैम्ब्रिज हिस्टरी श्रांव इंडिया ( कैम्ब्रिज शुनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १, वैम्ब्रिज १६२४, का श्र ४ है, वैदिक सम्यता का एक श्रच्छा संचिस दिग्दर्शन मिलेगा । पार्जीटर के श्रन्थ के श्र० १-४, १६-२३ श्रोर २६ मी सभ्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निम्निलिखित ग्रन्थों के निर्दिष्ट श्रंशों में वैदिक सम्यता के विशेष पहलुश्रों का प्रामाणिक विवेचन किलेगा—

जायसवाल—हिन्दू पौलिटी, श्र० २, ३, १२—१४; § ३६२-३६३। रमेशचन्द्र मजूमदार—कौपोरेट लाइफ इन पन्श्येंट इंडिया (प्राचीन भारत में सामृहिक जीवन), २ संस्क०, कलकत्ता १६२२, श्र० २ § १, ४; श्र० ३ § १।

रामकृष्या गोपाल भगडारकर—वैष्णविष्म शैविष्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्णव शैव श्रीर गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासवर्ग १६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२,१६।

श्रन्य उपयुक्त प्रन्थों श्रीर लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियों में दे दिये गये हैं। बाबुल श्रीर काल्दी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध प्रन्थ पन्श्येंट हिस्टरी श्रॉव दी नियर ईस्ट (पिच्छमी एशिया का प्राचीन इतिहास) तथा ब्रिटिश विश्वकोष १३ संस्क० से सहायता ली गई है।

# तीसरा खगड परीजित् से नन्द तक

#### नौवाँ प्रकरण

# ब्रह्मवादी जनकों का युग

# § ७४. राजा परीचित् और जनमेजय

भारतयुद्ध के स्त्रीर यादवों के ग्रह-कलह के जनसंहार के बाद देश में एक अरसे के लिए मारकाट वन्द स्त्रीर शान्ति बनी रही। स्त्रर्जुन पाएडव का वेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था। कहते हैं जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित् का जन्म हुआ था। पाएडवों के पीछे परीक्षित् गद्दी पर वैठा।

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावर्त्त के श्रीर विशेष कर पजाब के राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं कहीं जड़ली जातियों का उत्पात होना स्वामाविक था। गान्धार देश के नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तक्षशिला पर उन्हों ने श्रिषकार कर लिया। फिर पंजाब लाँच कर हस्तिनापुर पर भी उन्हों ने श्राक्रमण किया, श्रीर कुरु-राज्य श्रव इतना निःशक्त था कि राजा परीक्षित् को उन्हों ने मार डाला।

परीक्षित् के बाद उस का वेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय तक कुरु-राष्ट्र फिर सॅमल गया । जनमेजय भी एक शक्तिशाली श्रीर हढ़ राजा था । उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं श्रपनी राज-धानी बनाये रक्खी, श्रीर वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला । कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाएडव-युद्ध का समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था।

परीक्षित् और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व-पति था। अश्वपित न्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परा-गत पदनी, सो कहना कठिन है। जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय अश्वपित उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि केकय देश ( आधु॰ शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िले ) गान्धार के ठीक पूरव सटा हुआ है। केकय अश्वपित की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है।

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक श्रौर फिर शतानीक के बेटे अश्वमेधदत्त ने राज्य किया। शतानीक के समय मे विदेह (मिथिला) के राजा जनक उग्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय मे पञ्चाल देश के राजा प्रवाहण जैविल के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दोनों ब्रह्मवादी अर्थात् ज्ञानी राजिष थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी।

# § ७५. बारह राजवंश श्रीर दक्खिनी सीमान्त की जातियां

श्रवमेधदत्त के बेटे श्रिधिसीमक्तव्या का राज्यकाल प्राचीन इतिहास की एक विशेष सीमा को स्चित करता है। उस का समकालीन श्रयोध्या का राजा दिवाकर श्रीर मगध का राजा सेनाजित् था। कहते हैं, इन राजाश्रों के समय में नैमिषारएय में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण स्तों ने पहले-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अनु-

श्रुति वनती गई, श्रौर गुप्त राजाश्रों के समय श्रर्थात् चौथी शताब्दी ई॰ तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई श्रनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैली में लिखा। उन्हों ने उसे श्रपने मुँह से न कह कर सदा नैमिषारएय के सूतों के मुँह से ही कहलवाया—इस तरह मानो वहीं प्राचीन सूत मिष्यित् की बाते कह रहे हों। श्रौर वह "मिष्यित्" वृत्तान्त ज्यों ज्यों घीरे घीरे तैयार होता रहा, पुरानी श्रनुश्रृति के साथ जुड़ता रहा।

उसके अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित् के समय के बाद वारह राजवश भारतवर्ष में जारी रहे। पाँचवीं शताबदी ई० पू० के अन्त में उन सव राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। हस्तिनापुर का वंश तो अधिसीमकृष्ण के वेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का अभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा। प्राचीन कुरु देश और उत्तर पद्माल में दो अप्रसिद्ध वश जारी रहे। उनके पड़ौस में शूरतेन देश (अज्ञम्मि) की राजधानी मथुरा में एक पृथक् वश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश रहा, और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये। उनके पूरव विदेह का जनक वश कुछ ही अरसा चला। मगध में फिलहाल वही वाहर्षथ वंश राज्य करता था जिसे वसु चैद्योपिरचर ने स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध और सहदेव हुए थे। बाद में वहाँ दूसरा वंश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को भारतवर्ष भर में सव से वड़ी शक्ति बना दिया। मगध के दिस्खनपूरव किलग में मी प्राचीन राज्यवंश जारी रहा।

पिच्छम-दिक्खन तरफ अवन्ति में वीतिहोत्र वश श्रौर माहिष्मती में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दिक्खन गोदावरी-काँठे में अश्मक नाम के एक नये आर्थ राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता है। वाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा। ऋश्मक की राजधानी पौदन्य ऋौर मूळक की प्रति-ष्ठान थी । दक्क्लिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और मूलक विदर्भ के साथ त्राधिनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे।

विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर ( श्राधुनिक सिन्ध ) श्रौर पजाब के राज्यों के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि इम आगे देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ उठ गई थी।

ब्रार्यं राज्यों के दिक्खनी अन्तों (सीमात्रों) पर अन्ध्र, पुगडू, शबर, पुलिन्द, मृतिब ( या मृषिक ) जातियाँ रहती थीं। पुलिन्द शायद वन्ध्य के जंगलों में रहे हों। पुराड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं सकते । अन्ध्र, शबर और मूपिक निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समूचा ग्राधुनिक अन्ध्र देश ही उस समय अन्ध्र या आन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्प्रपुर या आ्रान्ध्रों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक श्रान्ध्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलंगिरि थी। शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय मूमिका मे दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद की मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सेरिववाणिज जातक (३) ( जातक ३, १११); इ० ऋा० १**६१६** ए० ७२। भंडारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल या तेलंगिरि की तेलवाह माना है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ळपर § १६ ।

में उन की नगरी कब्हवेना या कृष्ण्वेणा नदी पर थीं। कृष्णा और वेणा (वेण्गंगा) निर्वयाँ श्राधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, श्रीर मिली हुई घारा का नाम कृष्ण्वेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्मव है किसी समय मूर्सा से कृष्ण्वेणा तक कुल प्रदेश मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य श्रीर मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, या कुछ कम, श्रीर कम था तो कौन सा, सो नहीं कहा जा सकता। मूषिक लोग द्राविड ये या शावर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूर्तिव शायद मूचिव का श्रपपाठ है, श्रीर मूषिक उसका श्रार्य रूप। श्राधुनिक मोचि मूलतः मूचिव मूषिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब टिक्खनी जातियाँ श्रव भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋष्ठिव का सीमा को सूचित करती थीं।

## § ७६. कुरु-पश्चाल का मिलना

सव राष्ट्रों में धीरे घीरे शान्ति के साथ सुख श्रीर समृद्धि भी लौट श्राई; परन्तु कुर राष्ट्र पर फिर एक वड़ी विपत्ति श्रा वनी । श्रधिसीम कृष्ण के वेटे निचलु के समय मटची कीड़ों ( लाल टिड्डियों) के लगा-तार उत्पात से कुर देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गंगा की वाढ़ हिस्तनापुर को वहा ले गई। इस दशा में कुर लोगों की एक वड़ी सख्या राजा-सिंहत उठ कर कीशाम्त्री में जा वसी। कीरवों के इस प्रवास में दिस्ण पचाल के लोग भी उनमें मिल गये, श्रीर वह सिम्मिलित जन तब से

पज्ञ वि० श्री । रि० सी० १६१ द्र पृ० ३७४-७४, तथा नीचे §१४१ जिस में कृष्ण वेणा नदी के विषय में विचार बदला गया है—ा

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पेत० त्रा० ७, १८। <sup>3</sup>दे० छ १४।

क्रर-पञ्चाल कहलाने लगा। उन का राजवंश भी तब भारत वश या पौरव वंश कहलाया, श्रौर भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्सभूमि (जिस की राजधानी कोशाम्त्री थी ) हो गई। कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, श्रौर श्राज तक उस का पिछमी भाग कुरुद्तेत्र कहलाता ही है।

# § ७७. ज्ञान श्रौर तत्वचिन्तन की लहर

निचत्तु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई उल्लेखयोग्य घटना हमे मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग के इतिहास कीयथेष्ट छानबीन ऋभी तक नहीं हुई। विदेह में निचत्तु के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज ख्रौर जनक स्त्रायस्थ्य नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया । भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ यज्ञों का कर्मकाएड बढ़ रहा था, श्रीर दूसरी तरफ जान श्रीर तत्त्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में श्रनेक मुनियों के साथ साथ विदेह के जनकों केकय के अश्वपति, पाञ्चाल के प्रवाहरा जैबलि श्रीर काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं।

मनुष्य क्या है ? कहाँ से श्राया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब सुष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आर्थ विचारकों को अधीर सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, स्रीर गान्धार से विदेह तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान् त्राचार्यों की सेवा करते, श्रीर तप श्रीर स्वाध्याय तथा विचार श्रीर श्रनुशीलन का जीवन बिताते। उन के जीवन की एक फलक तथा उनके सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद नाम के वाह्मय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरजक कहानियाँ यहाँ नम्ने के तौर पर उद्धत की जाती हैं।

#### अ. नचिकेता की गाथा

रावी नदी के पूरव श्राजकल जो मासा (लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन श्रमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ कठ जाति रहती थी । कठों की उपनिषद् में एक कहानी श्राती है कि एक वार निचकेता नाम का एक नवयुवक श्रपने पिता वाजश्रवा से कठ कर माग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता था। वह यम के घर पहुँचा, पर उसके वाहर रहने से उसे तीन रात मृखा रहना पड़ा। वापिस श्राने पर मृखे श्रातिथि को घर मे देख यम बहुत घवड़ाया श्रीर श्रतिथि ते क्षमा माँगते हुए वोला कि तीन रात के कघ्ट के बदले में मुक्त से तीन वर माँग लो। निचकेत के पहले दो मुँहमाँगे वर यम ने कटपट दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने लगा—

"यह जो मरने के वाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुफे समफा दें कि असल वात क्या है। यही मेरा तीसरा वर है।"

"इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है। निचकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इस छोड़ो, मुक्ते वहुत न रोको।"

"िकन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, श्रीर श्राप कहते हैं यह सुगम नहीं है, श्रीर श्राप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता, इसी लिए तो मुक्ते इस जैसा कोई वर नहीं जान पड़ता।"

यम ने निचकेता को वड़े प्रलोभन दिये। "तुम्हारे सौ वरस लीने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे § १२१ |

वाले पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुफ से माँग लो, जितना मुवर्ण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु माँगो। इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो। रथों और बाजों के साथ ये रामायें तुम्हें सेवा के लिए देता हूं। निचकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुफ से मत पूछो!"

पर निचकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। "हे यम, ये सब सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच गान श्रौर गाड़ी-घोड़े सुके नहीं चाहिए। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, सुके तो वही वर लेना है।" (कठ ठप० वह्नी १-२)

शिष्य की इस सची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे उपदेश दिया, और निचकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की खोज के लिए निचकेता के प्राग् किस प्रकार छुटपटाते थे!

## इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल श्रौर पिष्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ

निचकेता जैसे श्रनेक युवकों श्रीर युवितयों के नाम हमें उस समय के इतिहास मे सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्कय की दो स्त्रियाँ थीं— मैत्रेयी श्रीर कात्यायनी, मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण स्त्रियो की तरह गहने-कपड़ों की बातो में उलक्की रहती थी।

याज्ञवल्क्य बोले—मैत्रेयी, मैं श्रव यहाँ से जाने को हूँ, आश्रो तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे § ७६ ।

<sup>े</sup>थाज्ञ चल्क्य भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; वेवल एक व्यक्ति का नहीं।

मैत्रेयों ने कहा —सगवन्, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुक्ते मिल जाय तो क्या मै अमर हो जाऊँगी !

—नहीं, हरिगज़ नहीं । जैसा घनी लोगों का जीवन होता है वैसा
तुम्हारा भी जीवन होगा ।

—तय जिस चीज़ से मैं ग्रमर न हूंगी, उसे ले कर क्या करूंगी ? ग्राप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुक्ते उपदेश की जिए न ।

इन ज्ञानिष्पासुन्नों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक वार सत्यकाम जावाज नाम का एक नवयुवक हारिद्रुमान् गौतम के पास जा कर वोजा—भगवन् त्र्राप की सेवा में मैं ब्रह्मचारी वन कर रहना चाहता हूं, क्या त्राप के पास त्र्रा सकता हूं १ वे वोजे—सौम्य तुम कौन-गोत्र हो १—में नहीं जानता महाराज मै कौन-गौत्र हूं। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, यौवन मे बहुत घूमते फिरते मैने तुम्हें पाया था, सो-में नहीं जानती तुम कौन-गौत्र हो, मेरा नाम जवाजा है त्रीर तुम्हारा सत्यकाम। सो मै सत्यकाम जावाज ही हूँ २ ।—कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकाम को त्रपना ब्रह्मचारी वनाया त्रीर वह बड़ा ब्रह्मवक्ता वना।

उस समय के गुरु मी इस वात को तुरी तरह परखते कि उन के शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं। एक वार, कहते हैं, ऋौर वात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो<sup>3</sup>, सुकेशा भारद्वाज, शैन्य सत्य-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>बृ० उप० ४, ४। <sup>२</sup>छा० उप० ४,४।

<sup>3</sup> पिप्ताद नामक एक श्राचार्य का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद रक्खा है ( प्र ० श्र० पृ० ३२४—३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषट् वाले पिप्ताद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल के राजा हिरचयनाभ का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ), श्रीर हिरचयनाभ पार्जीटर के श्रनुसार मनु से = ३वीं पीढ़ी पर था। किन्तु

काम, सौर्यायणी गार्य, कौशल्य त्राश्वलायन, भार्गव वैदर्भि श्रीर कवन्धी कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान् पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे। [शैंव्य = शिंवि देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैदर्भि = विदर्भ का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकहें होते थे। ] पिप्लाद ने उनसे कहा—ग्रमी एक वरस तक तुम लोग श्रीर तप ब्रह्मचर्य श्रीर श्रद्धा से बताश्रो, उसके बाद श्राकर चाहों जो पूछना; यदि हम जानते होगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, श्रीर श्रपने सन्देह मिटा सके।

#### उ. ऋश्वपति कैकेय की बात

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान् श्रापस में विचार करने लगे। अपनी शंकाये मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक श्रारुणि के पास गये। उदालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उसने कहा चलो हम अब अश्वपित कैकेय के पास चले। वहाँ पहुँचने पर अश्वपित ने उन का बड़ा श्रादर किया। उस ने उन से कहा—मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से १ श्राप लोग यहाँ ठहरे, मै यज्ञ करू गा, तब श्राप को बड़ी दक्षिणा दूंगा। उन्हों ने कहा—हम जिस प्रयोजन से श्राये हैं, वह आप से कह दे; हम तो श्राप से आत्मज्ञान लेने श्राये हैं। अश्वपित ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल वे

राय चौधुरी उसे ६डी शताब्दी ई० पू० में रखते है (पू० ६४, तथा १६-१९७)। प्रकृत प्रसंग में यह विवाद इतने महत्त्व का नहीं है कि इसे निपटानी श्रावश्यक हो।

सव समिधाये हाथ में लिये हुए उसकी सेवा में उपस्थित हुए, श्रौर श्रश्वपति ने उन्हे ज्ञान दिया ( छा० उप० ५, ११ )।

#### ऋ. "जनक" की सभा

"जनक" वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक वड़ा यज्ञ किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी। वहीं कुरुपञ्चालों के ब्राह्मण् जुटे । जनक जानना चाहा उन में सेकौन सब से विद्वान् है । उस ने हजार गौऍ खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद<sup>२</sup> वॅधवा दिये, श्रीर कहा, श्राप में जो सब से श्रधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। याजवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा—सौम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जास्त्रो । दूसरे ब्राह्मण् यह न कह सके । उन्हों ने याज्ञवल्क्य से प्रक्ष करना शुरू किया । पाँच विद्वानों श्रीर एक विदुषी ने क्रम के याज्ञवल्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक की उसने शात कर दिया। तव उद्दालक स्रारुणि नाम के एक विद्वान् ने उस से एक गूड विषय का प्रश्न किया जो ब्राहिण ने मद्र देश मे रहते हुए पतञ्चल काप्य से सीखा था। याजवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया। तव गागीं वाचकवी दोवारा वोली-- "त्राह्मणो, महाशयो, मै इस से दो प्रश्न पूछ लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो श्राप में से कोई इसे न जीत सकेगा।" "पूछो गार्गो, पूछो" । वह कहने लगी—"याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या विदेह का क्षत्रियकुमार श्रपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो वाण्धारी शत्रुश्रों या चोरों को श्रकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार मैं ऋाप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए।"

<sup>ै</sup>शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में सिमधार्ये ( यज्ञ का इंधन ) ले कर जाते थे ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई

किन्तु गागीं के कठिन प्रश्न भी जब याज्ञवल्क्य को हरा न सके तब कुष्पञ्चाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी। तब विदग्ध शाकल्य मुकाबले के लिए उठा। शाकल नगरी पञ्जाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की राजधानी थी, त्राधुनिक स्यालकोट उसे सूचित करता है। शाकल्य का असल नाम देविमत्र था, विदग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, त्रीर उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखाये शाकल संहितायें कहलाती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्क्य की यह शर्च थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की हुई। (बृ० उप०, अ०३)।

#### लृ. उपनिषदों के धार्मिक विचार

उपनिषद्-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावर्त्त मे धार्मिक सुधार की भी एक नई तहर को सूचित करता है। यज्ञों के कर्मकारङ और आडम्बर के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद् ने स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की कि—
प्रवा एते श्रद्धा यज्ञरूपाः

ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७)।
स्टिंट के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह
तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म
कहती है। इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गही पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। वैसे
भी वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उत्तटफेर हो चुका था।
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के अर्थ में इस वाह्मय में
अधिक बर्ते गये हैं। कठ-उपनिषद् (३-९) में विष्णु का परम पर
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; श्वेताश्वतर उपनिषद् रद्र शिव का परमात्मा-रूप से की त्तन करती है। केन उपनिषद् मे

पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव को स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौगा होने लगता है।

यज्ञों की पूजा विधि के वजाय उपनिषदे एक नये स्त्राचरण-मार्ग का उपदेश देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन-स्कता ऋर्यात् मन के संकल्प की दृढ़ता, शुचिता, वाणी ऋौर मन का नियमन,तप,ब्रह्मचर्य,श्रद्धा,शान्ति, सत्य,सम्यक् ज्ञान ऋौर विज्ञान—इन सब उपायों से, तथा समाहित होने अर्थात् आतमा या ब्रह्म मे ध्यान लगाने, उस में लीन होने, श्रौर उस की उपासना करने—स्रर्थात् मिक्पूर्वक उस का ध्यान करने—से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है । मनुष्य का श्रन्तरत्तर जो ऋात्मा है, वह सव से प्रिय है; उस ऋात्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उस के दर्शन, अवरा, मनन ख्रौर निज्ञान से यह सव (ससार) जाना जाता है। उस श्रात्मा को चाहने वाले विद्वान् लोग पुत्रैषसा वित्तेषणा ग्रौर तोकैषणा ( सन्तान धन ग्रौर यश की ग्रमिलाणा ) से कपर उठ कर भिखारी वन जाते हैं?। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है कि "यह आरमा वलहीन को नहीं मिलता और न प्रमाद से या तप के त्रभाव से" वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि "यह स्रात्मा न उप-देशों से मिलता है, न मेधा से, न वहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता है वहीं इसे पा सकता है, उस के सामने यह ब्रात्मा श्रपने रूप की खोल देता है।"3 इन मे से पिछुला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कठ उप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १४; मुग्डक उप० १, २, ११; ३, १, ४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वृ० उप० १, ४, ८; २, ४, ४, ४, ४, १, २२ । <sup>3</sup>मुख्डक उप० ३, २, ३-४; कठ उप० २, २२ ।

यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे श्रद्धैतवाद का--श्रर्थात इस जगत् में एक ही ब्रह्म है, श्रीर यह जगत् भी उसी की श्रिभिव्यक्ति है, इस विचार का-उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उप-निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत् के असल तत्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है. श्रीर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग ग्रीर त्रातुरता भलकती है। स्थूल सृध्टि ग्रीर अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान चेतन शक्ति-श्रात्मा या ब्रह्म-है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष श्रनुभृति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की श्रारम्भिक घॅघली उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी श्रद्धैतवाद की तरफ भी भुकता है, पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिशामों में से केवल एक है। उस के साथ साथ उपनिषदों में मृष्टि श्रौर श्रात्माविषयक दूसरे श्रनेक श्रस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि श्रनात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा सकते हैं<sup>9</sup>।

# 🖇 ७८. ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें त्राश्रम श्रीर परिषदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल ग्रध्यातम विषय ही न थे, पाकृतिक श्रीर मानव (या जड़ श्रीर चेतन) जगत् के कई पहलुश्री की स्रोर विचारकों का ध्यान गया था। स्रायों की उस समय की विद्यास्रों का जो परिगरान मिलता है ( जैसे छा॰ उप० ७, १-२ में ), उस में से प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, और न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भी उन की कुछ विद्यात्रों का हमें पता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जैसे बु० उप० ३, २, १३ में।

जिस उद्दालक श्राविण का ऊपर नाम श्राया है, वह एक प्रसिद्ध विचारक श्रीर विद्वान् था। उस का वेटा श्वेतकेत श्रीदालिक तथा दोहता श्रष्टावक भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेत श्रीदालिक श्रह्म-बादी होने के श्रितिरिक्त जननशास्त्र श्रीर कामशास्त्र का भी प्रवत्तक गिना गया। उस के एक श्ररसे बाद उसी विषय पर वाभ्रव्य पाञ्चाल ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा। यह वाभ्रव्य उस सुवालक वाभ्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शास्त्र का प्रण्यन किया था।

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में शाकपूर्ण या शाकपूर्ण नाम का व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है।

उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पञ्च-शिख था। कोई कहते हैं आसुरि के वड़े भाई और गुरु का नाम किपल था, कोई कहते हैं पञ्चशिखका नाम ही किपल था। जो भी हो, जिस प्रकार वाल्मीकि को आदि-किव कहा जाता है, उसी प्रकार किपल को आदि-विद्वान् अर्थात् सब से पहला दार्शनिक। उस की दर्शन-पद्धित को साल्य कहते हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धित है जो जड़-चेतन जगत् की कुल सत्ताओं का सल्या-बद्ध और शृद्धला-बद्ध विवेचन करती है। इस पिर सल्यान या परिगणन के कारण ही वह साल्य-पद्धित कहलाती है।

पञ्चशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क हुन्ना। शायद उस का कोई वशाज या शिष्य या जिस का बनाया हुन्ना निरुक्त न्नय भी मिलता है।

यजों के पूजा-पाठ श्रीर कियाकलाप के श्राडम्बर का भी वड़ा विस्तार हुआ। ऋचाश्रों श्रीर सामों का यजों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक वाक्य यज्ञुष् थे। उन सब की व्याख्या में भी श्रव बहुत कुछ लिखा जा रहा या, श्रीर बह श्रृह्खलित श्रीर सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा में चल रहा था। बेदव्यास के समय श्रीर पहले से जो श्रध्ययन श्रीर

शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले। वे चरण या शाखा कहलाते। उन्हीं चरणों या शाखात्रों के श्राश्रमों मे विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन श्रीर शिक्षण ज्वलता। वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाड़ों को पैदा कर दिया था, उन का तथा ग्रान्य फ़टकर विषयों का श्रध्ययन-श्रध्यापन भी उन्हीं चरणों के श्राश्रमों मे होता । स्वतन्त्र विचारकों श्रीर विद्वानों के भी ऋपने ऋाश्रम थे। इन्हीं सब ऋाश्रमों मे परम्परागत ज्ञान का संग्रह श्रीर पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भीव होता, श्रीर नव्यवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती। समय पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों मे विद्वानों की परिषदे भी जुटतीं। श्वेतकेतु श्रौदा-लिक एक बार पाञ्चालों की परिषद् में गया था, जहाँ राजा प्रवाहरण जैबिल ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बृ० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३ )। ये परिषदे एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं।

चरगों और ब्राश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या प्राचीन ऋषियों श्रादि के नाम से होते। श्रायों का जितना प्राचीन ज्ञान मिलता है वह श्रमुक शाखा या श्रमुक चरण का कहलाता है। लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा बतलाई जाती है। श्रीर श्रिधिकाश ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे सहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, श्रनेक मस्तिष्कों के सहयोग की श्रीर सामूहिक तजरवों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के चेत्र में व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन ऋारी का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता श्रीर फलता-फूलता रहा है, हम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायो के नाम ही मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम।

वेद के उक्त भाष्य ब्राम्हण कहलाये। वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। कई शाखात्रों की संहितात्रों में वेद-भाग त्रलग त्रीर ब्राह्मण या व्याख्या- भाग अलग है, कहयों मे दोनों मिश्रित हैं। इस का यह अर्थ है कि वेद-संहिताओं का अन्तिम रूप ब्राह्मण्-युग के अन्त में निश्चित हुआ। ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक (अरण्य या जगल मे कहे गये अन्य) और उपनिषद् (निकट वैठ कर कहने के अर्थात् रहस्य अन्य) कहलाये।

शिचा श्रादि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाङ्ग कहलाये। वे छुः हैं। शिचा या शीचा का शर्य कह चुके हैं। उस के श्रांतिरिक्त व्याकरण, छुन्द श्रीर निरुक्त ये तीन श्रंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं। निरुक्त शब्दों की व्युत्पित्त श्र्यांत् उन के उद्भव की खोज की जाती है। वाकी दो वेदाङ्ग हैं—ज्योतिष श्रीर कल्प। वेदाङ्ग ज्योतिप बहुत श्रारम्भिक किस्म का था। कल्प में श्रायों के व्यक्तिगत तथा परिवार श्रीर समाजसम्बन्धी श्रनुष्ठान के नियमों का विचार होता। श्रायों के व्यक्तिगत, पारिवारिक श्रीर सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या सस्कार हों, क्या कानून हो, इन वातों की मीमासा ही कल्प कहलाती। उसके तीन श्रश थे—श्रीत, गृह्ण, श्रीर धर्म। श्रीत में व्यक्तिगत श्रनुष्ठान, यज्ञ श्रादि की विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता। गृह्ण या पारिवारिक श्रनुष्ठान में श्रुति की विधियों के श्रातिरिक्त प्रचलित प्रथाये भी श्रा जाती हैं। विवाह, श्रन्त्येष्टि श्रादि के सब सरकार उसी में सम्मिलत हैं। धर्म श्रुर्थ यो तो या कानून या तमाम व्यवहार। कल्प के धर्म श्रांश में सामाजिक श्रनुष्ठान का उल्लेख हैं।

कल्प सव सूत्रों अर्थात् अत्यन्त संक्षिप्त वाक्यों में मिलते हैं। वे ब्राह्मण्यत्रत्यों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ संशोधन श्रीर परिवर्त्तन की अक्रिया भी जारी रही। न केवल कल्प प्रत्युत श्रन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये।

मुख्य उपानिषदों का ग्रान्तिम समय हम ग्रौसतन ग्राटवी शताब्दी ई॰ पू॰ रख सकते हैं। कल्य-सूत्रों का ग्रारम्म तभी से हुन्रा। किन्तु ग्रव जो श्रौत ग्रह्म ग्रौर धर्म-सूत्र हमे उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरणों के आश्रमों मे सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप मले ही पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान है।

ब्राह्मण उपनिषद् श्रीर सूत्र-ग्रन्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) वैदिक वाङ्मय कहते हैं।

# § ७६. सामाजिक विचार-व्यवहार और श्रार्थिक जीवन का विकास वर्गाश्रम-पद्धति और ऋगों की कल्पना

उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। इसी काल में आयों के समाज-संस्थान की नीवें डलीं ।

यह समभा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण<sup>2</sup> लेकर पैदा होता है—वह देवताश्रों का, ऋषियों का, पितरों का श्रीर मनुष्यों का ऋगी पैदा होता है। उन ऋगों के कारण उस के कर्त्तव्य उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य श्रपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋगी है, श्रीर श्रातिथ्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० २६ १६ १

<sup>्</sup>षिछले शास्त्रों में तीन ही ऋष-देव-ऋष, ऋषि-ऋषा, और पिट्-ऋष-प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ मे चार ऋषा माने जाते थे, चौथा मनुष्य ऋषा । शत० बा० १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उरलेख है—ऋषा ह वै जायते योऽस्ति । स जायमान एव देवेम्य ऋषियः पितृभ्यो मनुष्येम्य ॥ आगो उन की न्याख्या है । ऐत० बा० ७, १३ भी ऋषों के सिद्धान्त का उरलेख है ।

श्रादि का धर्म निवाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताश्रों का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों श्रीर पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण श्रध्ययन से, एव पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों की इस कल्पना के विषय मे चाहे जो कहा जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप मे देखती थी। श्रीर इसकी दृष्टि मे मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूर्वजों का भी ऋणी था; श्रीर क्योंकि पूर्वजों का ऋण वशजों के तंई चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंश्रजों के प्रति भी कर्त्वन्य थे।

कुछ कुछ ऋगों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार स्वामाविक आश्रमों या पड़ावों में वाँटा गया था। पहले दो आश्रम विद्यार्थी और गृही, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे, दूसरे दो, वानप्रस्थ और परित्राजक था मिन्तु, विशेष ज्ञानवान् लोगों के लिए। वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते। वे आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्मीक निष्पक्षपात विचार और अध्ययन के केन्द्र थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग कर घुमने वाले मिन्नुओं का।

जाति-मेद त्रारम्म में केवल त्रार्थ त्रौर दास का ही था। वैदिक काल में विजातीय जनता से स्वामाविक घृषा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से स्वामाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। त्रब लगातार साथ रहने से त्रिधिक सम्पर्क होने लगा, तब त्रायों की पवित्रता बनाये रखने के लिए नियम त्रौर बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री आर्य की धर्मपत्नी न हो सकती। तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की स्त्रियों को रखना बर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली रामाओं की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का ऋर्थ आ गया। वैसे भी दास ऋव आयों के समाज के वित्तकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अग--शूद्र के रूप मे-- बनने लगे। किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध पृणित माना जाता, त्रायों के समाज में ऋा जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। ऋार्य श्रीर शूद्र में वास्तविक जाति-मेद अर्थात् नस्ल का मेद था।

स्वयं श्रायों में भी विभिन्न श्रेशियां शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्ठाः या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की श्रिधिकाश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी ऊँचा था,<sup>र</sup> उस में राजकीय परिवारों के लोग थे। राजन्यों श्रीर रयेष्ठाश्रों को मिला कर क्षत्रिय श्रेग्री बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विश: से ऊपर थी: अब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा।

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान श्रीर विचार के मार्ग में जाने वाले, श्रध्ययन श्रौर श्रध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वहीं ब्राह्मण श्रेणी कहलाती । ब्राह्मण का मूल अर्थ केवल ब्रह्मन्—मृच् साम श्रीर श्राथर्वण मत्रों-को दोहराने वाला, श्रर्थात् पद्यपाठक मात्र था। पद्य-पाठक के काम से ही एक तरफ़ तो परोहित के काम का विकास ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है—-श्रधोरामः...श्रघस्ताद्रामोऽध-स्तात् ऋष्णः कस्मात् समान्यादित्यप्तिं चित्वा न रामामुपेयात्, रामा रमणायोः पेयते न धर्माय कृष्णजातीयैतस्मात् सामान्यात् ॥ स्पष्ट है कि रामा = श्रनार्यं रखैल ।

<sup>े</sup>समूचा समाज चार वर्णीं में बॉटा जा सकता है, यह केवल एक दार्शनिक कल्पना थी । धर्मशास्त्रकारों के नियम केवल उनके लेखकों के विचारों और इच्छाओं को स्चित करते हैं न कि इतिहास की वरत्-शिवि

गया। दूसरी तरफ पद्यों के अनुशालन से ही अनेक ज्ञानों और अध्य-यनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ थाः आज तक भारतीय मनोवृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह-योग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन और अध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी वन उठी। उन में से जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाज्ञाल कि अध्ययन-अध्यापन मुख्य लक्षण था। क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार (नियम कानून) की और हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ राष्ट्र के मन्त्र-धर (अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा-रक) का कार्य तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्राय: उन्हीं के हाथों में आ जाता। इन कचे पदों में या पुरोहित के पेशे में आमदनी करूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य कार्य तो अध्ययन-अध्यापन

को। वास्तव में प्रत्येक काल में चार वर्ण या श्रेणियों थीं, यह श्रत्यन्त श्रामक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँदता है (इं० श्रा० १८७७, पृ० २३६-२३८)। उपर § ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो श्रादर्श दिखलाया गया है, उस में राजन्य श्रोर रस्थेष्ठाः दो श्रलग श्रलग श्रेणियाँ हैं, श्रोर वैसा होना स्वामाविक भी था। बुद्ध के समकालीन श्रर्थात छुठो शताब्दी ई० पू० के कूटदन्त-सुत्त (दीघ०) में फिर खित्रया श्रनुयुत्ता श्रोर श्रमचा परिसङ्ज में मेद किया है। (हि० रा० भाग २, पृ० १०० दि० ४ में उद्घत)। भेषु० नि० श्राह्मणुम्मकसुत्त (१६) श्रोर वासेट्रसुत्त (३१) की वर्थगाया।

ही था, जिस के साथ ग़रीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था। आर्य संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, कि उस में ज्ञान और ग़रीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। जनता की इसी मनोवृत्ति के कारण अित्रय श्रेणी जैसी कुलीन और अभिजात समभी जाती, ब्राह्मण् श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और अभि-जात गिनी जाने लगी।

क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण दिशः में से ही जगर उठी थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय थे। वैश्य ग्रह्मित राष्ट्र का आधार थे। शिल्प और व्यवसाय के परिमाक के साथ साथ वैश्य-समुदाय में भी गण-बनने लगे, और उत्तर वैदिक वाङ्मय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द आता है, उस का अर्थ बहुत से विद्वान् गण का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्ट्य का अर्थ गण की मुख्यता। अर्थात् उस आरम्भिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिल्प-व्यवसायों की मिन्नता फूटने और अकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः में से फूट कर एक पृथक् अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और व्यवसायों के समूह या गण भी पृथक् अगों के रूप में प्रकट होने लगे। किन्त यह अभी बीज मात्र था।

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-मेद तथा दार्शिनक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी मेही खान-पान विवाह-व्यव-हार रखने की प्रवृत्ति स्वामाविक होती है, और तब भी थो, किन्तु आजकल को जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-मेद यदि था तो आर्थ और शद्ध में था, और वह जाति-मेद के आधार पर था। श्रार्थों के साधारण सामाजिक श्राचार-व्यवहार में पहले की श्रपेक्षा श्रिषिक परिष्कृति श्रा रही थी।

उत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है , इस लिए स्ती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो गया था। कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पिल्लुमी जगत् के सामी और अन्य लोगों को भारतवर्ष से ही उस का पता मिला था।

# § ८०. जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का विकास

अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक युग के ब्रार्थिक ब्रौर सामाजिक जीवन में ब्रा रही थी वैसी ही ब्रार्थों की राज्य-संस्था में भी।

जनों के लगातार एक स्थान पर वसे रहने और श्रवस्थित हो जाने के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी घीरे घीरे स्थिर व्यक्तित्व—स्पष्ट 'नामरूप'—होने लगा। श्रीर उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय घीरे घीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का अर्थ ही है जन का रहने का स्थान (पद)—जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान या, उस पर कोई जन वस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार था। अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते हैं, वह किसी जन (कवीले) का अधिष्ठान है था नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> स्राप्तालायन श्रीत सूत्र ६, ४, १७ ।

जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुर, पञ्चाल, चेदि, वरस, श्रंग, शरसेन, श्रवन्त, यौधेय, मद्र, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, मालव, केकय, गान्धार श्रादि। किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर से उन की राज्यसस्था में चुपके चुपके परिवर्त्तन हो गया—जानराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य हो गये। कुर, पञ्चाल, मद्र, मालव श्रादि श्रव जन या कवीले न रहे। यद्यपि श्रव भी उन उन नामों के जन-पदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वशज—सजात या श्रमिजन —मुख्यतः बसे हुए थे, तो भी श्रीर जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में वस जाय, उस में मिक रक्खे, वह राष्ट्र उस का श्रमिजन हो या न हो, वह व्यक्ति श्रव उस की प्रजा हो जाता। बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे (ऊपर १६७ ह), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या श्रमिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। श्रव वे सजात या श्रमिजन नहीं बनते थे, श्रमिजनत्व के बजाय श्रव उन्हें जन-पद में मिक रखने की श्रावश्यकता होती थी।

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की दुकड़ी या जत्था होता था, श्रव उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया ।

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य-संस्थाये स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा स्थर्गत् मगध विदेह कलिंग स्थादि में साम्राज्य के स्थाभिक होते, वहाँ के राजा सम्राट् कहलाते। स्थाज-कल हम एकच्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य

श्चिमिजन शब्द पाणिनि (ऋष्टाध्यायी ४, ३, ६०) का है। उस में दो अर्थ हैं, एक तो वहीं जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश— किसी के पूर्वजों का मूज निवास-स्थान। अमिजनः पूर्ववान्धवः, तत्सम्बन्धा-देशोऽप्यमिजन उच्चते यस्मिन् पूर्ववान्धवैरुषितम् (उक्त सूत्र पर काशिका-वृत्ति)।

शब्द का मूल अर्थ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समृह, अर्थात् अनेक राज्यों का गुट्ट जिन मे से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्तिण दिशा में सत्वत् ( यादव )। लोगों मे भीड्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते । मोज का ऋर्य प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा (पिन्छम ) मे नीच्य और अपाच्य लोगों मे, अर्थात् दक्लिन पञ्जिम और ठेठ पञ्जिम-सुराष्ट्र, कञ्ज, और सौवीर ( त्राधुनिक सिन्ध ) त्रादि देशों — में स्वाराज्य राज्यसस्या थी; वहाँ के राजा स्वराट् कहलाते । स्वराज्य का ऋर्य था ऋत्र्य समानानां—ज्येष्ट्यम् -- वरावर वालों का अगुत्रापन । इस प्रकार स्वराट स्नानुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों मे से चुना हुआ अगुआ मात्र था। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जो जनपद थे, उन मे वैराज्य प्रगात्ती थी;वे विराट्—राजहीन— जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस युग में क्या समभ्ता जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। श्रीर प्रुवामध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में स्थर्यात् स्रन्तर्वेद में, कुरु पश्चाल वश उशीनर (पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगों मे राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और कहताते थे। अर्थात् मध्यदेश और प्राची के विवाय सभी जगह एकराच्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपञ्जिम से दिक्खन तक—पंजाव से वराड़-महाराष्ट्र तक—संघ-राज्यों की एक मेखला थी। हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल के अन्त तक—५०० ई० तक—जारी रहेगी । आर्यों के विचार व्यव-हार श्रौर समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग मे पड़ी, वैसे ही त्रायों की राज्यसंस्था की आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गई । भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था ।

जिस धुन श्रीर प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की सस्था थी, वहीं

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० \* १६।

भी उस की त्रान्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, त्रीर उस का कुछ चित्र हमें मिलता है।

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अब उस समूह या सस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और ने लोग श्रव रत्नी (रितनः ) कहलाते, क्योंकि वे राजा को श्रमिषेक के समय राज-कीय श्रिधिकार का सूचक रतन (वैदिक काल का मिए) देते थे। त्राभिषेक में राजा जैसे पहले राजकृतः की पूजा करता था, वैसे ही अब रिनयों की । पुराने राजकृतः का ही नया नाम रिलनः था, मेद शायद केवल इतना हो कि रत्नी ऋब स्थायी और निश्चित पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते थे—(१) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजा या राजन्य (राजपुत्र), (४) महिषी श्रर्थात् रानी, (५) मूत श्रर्थात् राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, (६) ग्रामीख--शायद मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता श्रथवा देश के ग्रामिशायों का मुखिया, ( ७ ) कत्ता त्र्रार्थात् राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, ( = ) संग्रहीता अर्थात् कोष का नियमक अथवा राज्य का मुख्य नियामक---रज्जुमिर्नियन्ता, ( ६ ) मागदुघ अर्थात् वसूली का मुख्य अधि-कारी, (१०) ऋद्धावाप अर्थात् हिसान रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकर्त्ता अर्थात् जंगलों का निरीक्षक, जंगली पशत्रों और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्त्ता, ग्रीर (१२) पालागल श्रर्थात् सन्दे-शहर जो शुद्ध होता, श्रयवा उसके स्थान में तन्त (बढई) या रथकार ।

रत्नी या राजकर्त्ता लोग समिति का ही एक श्रंश श्रर्थात् प्रजा के प्रतिनिधि थे।

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य स्त्रौर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्ट्य, माहाराज्य स्त्रौर स्त्राधिपत्य ( अर्थात् परमेष्ठी, महाराज श्रीर अधिपति होने ) के लिए, एव समन्त-पर्यायी ( सब सीमाओं तक जाने वाले ) सार्वमीम होने अथवा समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी का एकराट् होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी, श्रीर प्रत्येक महत्त्वकाक्षी शासक के सामने वह श्रादर्श बना ही हुआ था।

### ग्रन्थनिदेंश

प्रा० अ०, अ० ४, १४, २१ (पृ० २३४), २२ (पृ० २४१), २४ (पृ० २८४, २५ (पृ० २४१), पृ० ३१७ दि० ४, अ० २७। जायसवाल—बृहद्रथ वंश की कालगणना, ज० वि० ओ० रि० सो० ४, पृ० २६ प्र।

रा० इ० पु० ६---१६ ।

हिं राठ, क्ष ६, १०, १७; घ्र० १०, १२, १४, १६, २४, २४, २६, क्ष २६२, ३६२ । विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से जिये गये हैं। साठ जी०—ग्र० १०१, घ्र० १०१।

हरप्रसाद शास्त्री—सांख्य वाङ्मय, ज० वि० श्रो० रि० सो० ६, पृ० १४३ प्र।

हाराण चन्द्र चकलादार—सोश्यल लाइफ इन् एन्श्येंट इंडिया, स्टडील इन बात्स्यायनल कामसूत्र (कलकत्ता १६२६) पु० १-१०।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऐत**ः अ**रु म, १४।

#### दसवाँ प्रकरण

# सोलह महाजनपद

( ५-७-६ शताब्दी ई० पू० )

# § ⊏१. विदेह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविध्व

भारतयुद्ध से छठी शतान्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास शृद्धालाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उनका समय तथा पौर्वापर्य भी अन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं मे से एक विदेह की राज्यकान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, और सध-राज्य स्थापित हो गया। सातवी-छठी शताब्दी ई० पू० में विदेह के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दागडक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मणकन्यामिसमन्यमानस्त्रबन्ध-राष्ट्रो विननाश । कराजरच चैदेहः ।——ऋर्थ० १, ६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>मिखाइये रा० ६० पु० ४१-४२ । श्रमी तक यह केवल श्रटकल है । विदेह की क्रान्ति कब श्रीर कैसे हुई यह प्रश्न मनोरञ्जक है । यदि यह श्रटकल ठीक हो तो कराल का वध भी एक महस्व की घटना बन जाती है ।

पड़ोस में वैशाली मे भी सघ-राज्य था, वहाँ लिन्छिव लोग रहते थे। विदेहों ग्रीर लिन्छिवयों के प्रथक् प्रथक् सघों को मिला कर फिर इकट्ठा एक ही सघ या गण वन गया था जिस का नाम चूजि- (या विज्ज) गण्था। वैशाली में विदेह के साथ ही गण्-राज्य स्थापित हुन्ना या कुछ न्नागे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता।

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उसका मुकावला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७४ ई० पू०) तक काशों के साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही , मध्यप्रदेश में उस युग में बही सुख्य साम्राजिक शक्ति थों कोशल कई बार उसके अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदाबरी काँठे के अश्मक राज्य की राज-धानी पोतन (पौदन्य) भी सम्मिलित हो गई थी।

मगध में ब्राईद्रथ वश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित किया। शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह ऋपने वेटे को छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से शिशुनाक का राज्यकाल ७२०-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक

<sup>ै</sup>काशी के राजा ब्रह्मदत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है, किन्तु ब्रह्म-दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी। जातक ३, १४८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मदत्तकुमार भी तकसिता पदने गया, उससे स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नाम या पदवी थी।

एक प्रतापी राजा था, उसके वंश में भी श्रागे चल कर बड़े बड़े दिग्वि-जयी राजा हुए। शैंशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत चत्रवन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन का भाव इस कारण की वे ब्रात्य लोगों के क्षत्रिय थे। ब्रॉत्य वे आर्य जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपिन्छम ( पत्नाब ) में रहतीं, श्रीर जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के श्राचार का श्रनुसरण न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन की वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के ख्रायों वाले सब सस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय ब्राईतों (सन्तों) को मानते, ब्रौर चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे।

### § ⊏२. सोलह महाजनपदों का उदय

जनपदीं का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं ( ६ ८० )। श्रव उन में से कई महाजनपद भी वन गये। जनपद श्रीर महाजनपद का श्रारिम्भक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जंनों के मूल देश थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा स्त्रथवा संघ-रचना द्वारा त्रपने मूल देश से ऋधिक प्रदेश ऋपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कहलाने लगे।

इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई। इसी कारण हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह महाजनपदों में ये स्राठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं—(१) स्रंग-मगध, (२) काशी-कोशल, (३) वृजि-मञ्ज, (४) चेदि-वत्स, (५) कुर-पञ्चाल, (६) मत्स्य-शूरसेन, (७) त्रश्रमक-श्रवन्ति, (८) गान्धार-कम्बोज।

श्रंगदेश मगध के ठीक पूरव था। उस की राजधानी चम्पा या

मालिनी, जिसे आधुनिक मागलपुर शहर का पिन्छुमी हिस्सा चम्पानगर स्चित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से थी। वह चम्पा नदी के पूरव किनारे वसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और माइखराड से गंगा की तरफ बहती है। मगध की राजधानी राजगह (राजगृह) भी वैसी ही नगरियों में से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चारपाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वारागासी उस समय समूचे भारत मे सब से समृद्धि नगरी थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाह्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, और उस की राजधानी का वारागासी। कोशल देश की राजधानी सावस्थी (आवस्ती) मूचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। गोंडा और बहराइच जिलो की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत (अयोध्या) की हैसियत भी आवस्ती से कम न थी।

तिरहुत या उत्तर विहार के वृजि-गण् का उल्लेख ऊपर हो चुका हैं। श्राज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग श्रपने से भिन्न तिरहुत के सभी निवासियों को वजी तथा नेपाली लोग विजय कहते हैं। समूचे वृजिसम् की राजधानी भी वेसाली (वैशाली) ही थी। उस के चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिसमे स्थान स्थान पर बड़े वड़े दरवाजे श्रीर गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने हुए थे। वृजि लोगों मे प्रत्येक गाँव के सरदार को राजा था राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छितियों के ७७०७ राजा थे, श्रीर उन मे से प्रत्येक का उपराज, सेनापित श्रीर मायडा-गारिक (कोषाध्यक्ष) भी था। ये सब राजा श्रपने श्रपने गाँव में शायद स्वतन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद मे होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद

के हाथ में लिच्छिनि राष्ट्र की मुख्य शाशनशक्ति थी। शाशन-प्रवन्ध के लिए इसमें से शायद चार या नौ स्नादमी गएराजा चुन लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजास्त्रों में से प्रत्येक का स्रिमिषेक होता था। वैशाली में उनके अभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, श्रीर ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के स्नन्दर धुस न पाँय । वैशाली के सब राजा स्त्रीर रानियों का उसी पोखरनी के जल से स्निष्के होता।

लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध त्रात्य जाति थे। वे अईतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मझ लोग भी त्रात्य थे, श्रीर उन का भी गण्-राज्य था। मल्ल जनपद वृजि जनपद के ठीक पिच्छुम तथा कोशल के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा श्रीर कुसावती या कुसिनार ( आधुनिक किस्या, गोरखपुर के नजदीक पूरव ) उन के कस्बे थे।

वत्स देश काशी के पिन्छुक श्रीर चेदि ( श्राधुनिक बुन्देलखरड ) वत्स के पिन्छुम जमना के दिक्खन था। वत्स देश मे भारत वंश का राज्य चला श्राता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद ज़िले में श्राधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, श्रीर उस समय की बड़ी समृद्धि नगिरयों में गिनी जाती थी। वह ज्यापार श्रीर युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बड़े श्रच्छे नाके पर थी। पिन्छुम समुद्र के बन्दरगाहों—भक्कच्छ, सुप्पारक ( श्रूपीरक, श्राधुनिक सोपारा ) श्रादि—से तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश श्रीर मगध की नगिरयों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी श्रीर कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते। कौशाम्बी से उन की एक शाखा गड़ा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, १४६ |

३६५

पार साकेत, श्रावस्ती श्रीर वैशाली चली जाती; दूसरी जलमार्ग से काशी होते हए समुद्र तक पहुँचती।

पाञ्चाल देश ( उत्तर पाञ्चाल=ग्राधुनिक रहेलखएड, ग्रौर दिनखन पाञ्चाल = पर्रुखाबाद-कन्नीज-कानपुर ) कोशल श्रीर वत्स के पच्छिम तथा चेदि के उत्तर लगा हुन्रा था। कुरु (हस्तिनापुर-कुरुत्तेत्र का प्रदेश ) उसके पञ्छिम श्रीर ब्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुर देश का धम्म श्रौर सील (श्राचार-व्यहार) जिसे कुरुवम्म कहते थे भारतवर्ष मे स्नादर्श माना जाता। वहाँ के लोग स्नपने सीघे सच्चे मनुष्योचित वर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे भारत मे अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म सीखने त्राते थे । कुरु त्रीर पाञ्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुरुरट्ठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर ( इन्द्रप्रस्थ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) स्त्रीर कभी उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, श्रौर कभी उसी उत्तर-पंचाल नगर को कम्पिल्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है।

कुर के दिक्खन श्रीर चेदि के पिन्छुमोत्तर जमना के दाहिने तरफ शूरसेन ( मधुरा-प्रदेश ) श्रीर मत्स्य ( मेवात, श्रलवर-जयपुर-प्रदेश ) भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे।

शुरसेन स्रोर चेदि के दक्खिनपच्छिम स्रवन्ति उस समय के चार-पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी उज्जेनी ( उज्जियनी ) पिन्छमी समुद्र श्रीर मध्यदेश के तथा श्रश्मक-मूळक श्रीर मध्यदेश के वीच के न्यापार-पर्थो पर वड़ा प्रसिद्ध पड़ाव थी । माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग मे श्रवन्ति मे ही सम्मिलित

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कुरुघम्म जातक (२७६)।

थी । श्रश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरव किलगराष्ट्र की सीमाये उस से लगतीं , स्रौर इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक ( या अस्तक ) महाजनपद में सम्मिलित थे। अश्मक या अरसक की राजधानी पौदन्य (पोतन या पोतिल ) थी। कलिंग की श्रपनी राजधानी दन्तपुर थी<sup>3</sup>।

सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात था। सामरिक शक्ति श्रीर समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिला में मध्यप्रदेश के क्या राजपुत्र , क्या धनाट्य सेट्ठियों के लड़के , श्रीर क्या गरीब ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल ब्रौर एक हल को जोत कर जीविका करते थे - सभी पढ़ने पहुँचते थे। सम्य समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला मे पढ़ा होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था<sup>७</sup>। श्रौर गान्धार-कश्मीर के उत्तर श्राधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पिन्छिम बदख्शाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरवी सीमा सीता नदी और पच्छिम बाव्हीक (बलख) प्रदेश था ।

ये सोलह देश तो महाजनपद श्रर्थात् बड़े राष्ट्र--शक्ति समृद्धि विस्तार या किसी श्रन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र—थे। उन के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार और कुर तथा मस्त्य के बीच केकय, मद्रक, त्रिगर्त्त, यौधेय स्त्रादि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम श्रीर पन्छिमदक्तिन सिन्धु, शिवि, श्रम्बष्ट, सौवीर श्रादि राष्ट्र थे। इन

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दीघ०, २, २३१। <sup>२</sup>जातक ३, ४। <sup>३</sup>दीघ०, वहीं। ४जातक ४, ३१४-३१६। <sup>फ्</sup>वहीं ४, ६⊏। <sup>६</sup>वहीं २, १६४। <sup>७</sup>रा० इ० प्र० ६३। <दे० क्ष १७ |

में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मह, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों मे सुनते हैं। महरह की राजधानी सागलनगर श्रीर सिविरह की अरिट्ठपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी । सोवीरट्ठ की राजधानी रोस्व या रोस्क (सक्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित।

कोशल के उत्तर श्रीर मल्लराष्ट्र के पिन्छमोत्तर श्राधुनिक नेपाल-तराई में श्रिचरावती (राप्ती) श्रीर रोहिस्सी नदी (राप्ती की एक पूर्वी धारा) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गर्स-राष्ट्र था। इस युग के श्रन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुन्ना, जिस कारस शाक्यराष्ट्र का नाम श्राज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी किपलवस्तु या किपलवस्थु श्रावस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के श्रशतः श्राधीन था<sup>3</sup>।

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ थी, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। उन की पूरवी सीमा अग और कलिंग तथा दिक्खनी अश्मक है। अश्मक के दिख्लन अन्त्र आदि अनार्य राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल-रह का भी नाम सुनते हैं; उस'के भी आगे नागदीप और कारदीप

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, २६० ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>सिनि जातक ( ४१६ ), वेसन्तर जातक ( ४४७ )।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>महसाल जातक ( ४६१ ) की पचुपत्रवत्यु ( दे० नीचं परिशिष्ट इ ) में शास्य जोग श्रापस में कहते हैं—-वय कोसलरञ्जो श्राणापवित्वाने वसाम (जातक ४, १४१)।

थे। नागदीप या नागद्वीप उत्तरपन्छिमी सिंहत्त का पुराना नाम था श्रीर कारादीप उसी के पास था। दामिलरट्ट मे काविरपत्तन था। श्रार्य तापसों ग्रौर व्यापारियों का इन राष्ट्रो में ग्राना जाना इस युग मे वराबर सुना जाता है। वारागासी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्गी द्वीप ) तक जाते त्राते थे, त्रौर ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाट्य ब्राह्मण का वेटा ऋपनी वहन के साथ घरवार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट्ट में श्रीर फिर वहाँ से कारटीप तक चला गया थार।

पूरव तरफ उसी तरह स्त्राय व्यापारियों की पहुँच सुवय्णमूमि तक थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ (भरुच) श्रीर वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावे रवाना होती थीं 3 .कन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप में उधर व्यापार करने जाते, ग्रौर उस में खूब रुपया बना कर लाते थें । उस न्यापार के सिलसिले में आर्या-वर्त्त के लोग पूरवी सागर के अनेक द्वीपों का परिग्रह या भौगोलिक खोज-टटोल करते, ग्रौर कई द्वीपों मे उन्हें त्र्रारम्भिक निवासी यक्षों या राक्षसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे श्रपने शस्त्रास्त्र से दमन करते। उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाछ भी निकल श्राती, नहाँ घान, ईख, केला, कटहल, नारियल, ग्राम, नामुन ग्रादि खुद-री होते थे। उन द्वीपों मे वे लोग वसते जाते, ऋौर कभी कभी उन की सुलभ उपन को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं अञ्छे हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे \S ८४ उ, ११०।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>श्रकित्ति जातक (४८०) तथा सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>सुस्सोन्दि जातक (३६०), श्रोर समुद्दवािणज जातक (४६६)।

४महाजनक जातक (५३६)।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>समुद्दवािगज जातक (४६६)।

## § ⊏३. कोशल श्रौर मगध राज्यों का विस्तार श्रवन्ति में राजविष्ठव

सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढ़ाने लगे।

श्रंग श्रीर मग्रध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा-तार मुठमेड़ जारी थी श्रीर मग्रध का दाँत श्रंग पर गड़ा था। दोनों के बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ) में एक नाग-मवन था, श्रीर नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था। कभी मग्रधराजा श्रगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी श्रंगराजा मग्रध राष्ट्र पर। एक बार मग्रधराज हार कर भागा जाता था श्रीर श्रंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब नागराज ने उसे श्रपने भवन मे शरण दी। बाद मग्रधराज ने नागराज की सहायता से श्रंगराजा को पकड़ कर मार खाला, श्रीर श्रंग राष्ट्र को दखल कर लिया। कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को श्रपनी सव लक्ष्मी काशी के राजा उग्रसेन को देनी पड़ी ।

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीया होती गई; दूसरी तरफ कोशल वैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाल किया जाता है कि सातवीं शताव्दी ई० पू० की पहली चौथाई बीतने के वाद (लगभग ६७५ ई० पू०) कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की। उस के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति वढ़ती गई। अन्दाल पचास वरस पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। महाकोशल का वेटा पसेनदि या प्रसेनजित्

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>चम्पेय्य जातक (२०६)।

था। उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी, श्रीर वह पिता की तरह ही प्रतापी था।

उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय (श्रेणिक) विम्विसार या (राज्यकाल लग० ६०१—५५२ ई० पू०), जिस के साथ पसेनिद की एक वहन का व्याह हुआ या। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की के नहान-चुक्र-जुल अर्थात् नहाने और शृद्धारचूर्णों के खर्चे के लिए दहेज में विम्विसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आम-दनी एक लाख थीं । विम्विसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर सुद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे सुवराज विम्विसार ने उसे मार चम्मा ले ली। तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का सुवराज वहाँ का उपराज वन कर रहता।

उघर श्रवन्ति में लगभग उसी समय (श्रन्दाल ५६८ ई० पू०) पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का श्रन्त कर श्रपने बेटे पच्चीत या प्रद्योत को राजगई। पर वैठाया। प्रद्योत भी विम्विसार श्रीर प्रतेनिजत् का समकालीन श्रीर उन की तरह शक्तिशाली राजा था। उस से सब पड़ोसी डरते श्रीर उसे चरड (भयानक) पच्जीत कहते थे। एक वड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था।

कोशल, मगध श्रीर श्रवन्ति के वीच बत्सराज्य (कीशाम्बी) पड़ता या, श्रीर वह मी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छुठी शताब्दी हैं० पू० के पूर्वार्व में यहां चार प्रवल एकराज्य थे। इन के श्रातिरिक्त उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्बार का या जहाँ विम्विसार के समय राजा पुक्कुसाति (पुष्कशक्ति) राज्य करता था।

<sup>&#</sup>x27;हरिवनाव जावक (२३६) तथा वह्दं किसूकर जातक (२८६) की पन्तुपञ्चवस्थ ।

## § ८४. त्रार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों त्रौर नगरों का विकास

जनपदों श्रीर महाजनपदों के उपर्युक्त सब राज्यविस्तार श्रीर शिक् सचय की बुनियाद उन की जनता की श्रार्थिक समृद्धि थी। दृढ़ श्रार्थिक बुनियाद के विना न तो सेनाये खड़ी हो सकतीं श्रीर न शिक्तशाली राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव में श्रार्थिक श्रीर व्यावसायिक उन्नति ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय की श्रीर उन की राजनैतिक सचे-ष्टता की जड़ मे तथा उस की प्रेरिका शिक्त थी। श्रार्थिक विकास पहले हुशा, राजनैतिक शिक्त श्रीर स्थिरता उस के पीछे, श्राई। एक कारण या दूसरी परिखाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक श्रार्थिक जीवन का विकास कैसे श्रीर किस रूप में हुश्रा, उस का संक्षिस दिखर्शन नीचे किया जाता है।

#### अ. कृषि, तथा यामो की आर्थिक योजना

जिस प्रकार राज्य अव जनमूलक (tribal) न रहा, प्रत्युत जानपद (territorial) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अव जन का एक अंग्र-भूत जत्या न रहा था, प्रत्युत उस में अव वस्ती का भाव ही मुख्य था, और वह अव एक आर्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था में, जब कि राज्य मूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह इषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक माम या विल ले सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या अस्वामिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था। अपने इस राजमोम का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के दहेज में या ब्राह्मण्या अस्मात्य या सेद्धी को दे सकता था। बड़ी वड़ी क्रमींदारियाँ नहीं थीं, इषक ही भू-स्वामी थे, और ग्राम

उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के श्रश के रूप में लिया जाता, श्रीर उसे गाँव के अपने मुलिया (गाममोजक) श्रथवा राजकीय श्रिषकारी (महामत्त = महामात्य) वस्तुलते। भूमि का दान श्रीर विकय हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बॅटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इस के बाद के युग में खेत बॅटाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस (महाजनपद-) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति वाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या वेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है।

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल (परिवार) रहते, श्रीर वे कुल बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। इस प्रकार छोटे करने भी ग्राम ही गिने जाते थे। गाँव के चौगर्द उसके खेत श्रीर चरागाह होतीं, श्रीर वे जंगल होते जो श्रारम्भिक श्रटिवयों का श्रवशेष थे। उन के श्रितिरिक्त इस युग में हम श्रामां श्रीर उय्यानों (वगीचों) का भी उल्लेख पाते हैं, जिनका वैदिक काल में कुछ पता नहीं था। गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से श्रपना काठ-ईपन श्रीर फूस-पुश्राल ले श्राते। नानों, जहाज़ों श्रीर इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी। श्रभी तक उसकी इतनी इफ़रात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाश्रों के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थेर। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर बन देवता था मार (प्रलोभन का मूर्त देवता, काम) भी प्रकट हो श्राते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुज़रते थे, जिनमें जद्भली पशुश्रों के श्रतिरिक्त चोरों डकैतों श्रीर मृत-प्रेत का भी डर रहता।

गाँव वालों के डंगर श्रीर भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों मे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, २६६ ।

२मदसाल जातक ( ४६५ )।

चरतीं ! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, ख्रौर शाम को मालिकों के पास लौटा देता !

गाँव की बस्ती के चारों स्रोर प्रायः दीवार या वाड़ रहती, स्रौर उस में दरवाजे रहते । गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रवन्ध करते । खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख है । माड़े के श्रामियों ( मृतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, श्रौर इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की ज़मीन पर मज़दूरी करने का उल्लेख मिलता है।

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो निश्चय से था ही, किन्तु 'बाह्मण्' भी प्रायः खेती करते थे, और गण्राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृपक ही होते थे। वे क्षत्रिय लोग क्मींदार न थे, ज़मींदार श्रीर किसान का मेद उस समय नहीं था। ज़मींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर श्रपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जगल काट कर ही श्रपने खेत तैयार किये थे। श्रारम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी श्रीर मञ्जुश्रों का पेशा करती थीं, न कि खेती। दास-दासी प्रत्येक धनी श्रार्य गृहपति के घर में रहते, किन्तु उनकी सख्या कम थी, श्रीर उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े खेतों पर मृतकों द्वारा ज़रूर खेती होती थी, श्रीर उन मृतकों का जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह श्रीर श्रनाज श्रथवा सिक्के के रूप में मृति मिलती। कृषि में अमिवमाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का उख्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था।

गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रवन्ध स्वय करते। सामू-हिक जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता, जो राजदरवार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रवन्ध श्रीर सामृहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुक्कों श्रीर जुरमानो से उस की श्रामदनी थी। वह श्रकेला कुछ न करता, गाँव के सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सामृहिक कार्यों के विषय में उस के साथ सलाह श्रीर निर्णय करते, तथा उन निरचयों के श्रनुसार कार्य करते। इस प्रकार गाँव की सभाये सामृहिक रूप से समामवन श्रीर सराये बनातीं, बगीचे लगवातीं, तालाब खुदवातीं श्रीर उन के बाँध बंधवाती थीं। उन के निरचय के श्रनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक खुवक बारी बारी मुक्त मज़दूरी करता। गाँवों की समाश्रों श्रीर समृहिक कार्यों में स्त्रियाँ भी खूब हिस्सा लेतीं। गाँव में श्रमनी खेती छोड़ जो लोग राजा था किसी श्रीर व्यक्ति के मृतक के रूप में मज़दूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती थी।

#### इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेशियाँ

कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ठ उन्नित हो गई थी। उन में बहुत अमिवभाग हो गया था। नमूने के लिए वह्दिक (वर्धिक, बढ़ई) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़-चौखटों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; अपित (स्थिपित, इमारत बनाने वाला), तच्छक (तक्षक, रन्दा फेरने वाला) और ममकार (भ्रमकार, खराद करने वाला) आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार (कर्मार) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे।

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, स्रर्थात् विशेष शिल्प बहुत जगह विशेष स्थानों मे जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे जो केवल बढ़हयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों (नेसादों = निषादों श्रीर मिगलुद्धकों = मृगलुब्धकों ) स्रादि के थे। एक कम्मारगाम में एक हज़ार लोहार परिवार श्रौर उसी प्रकार एक महा-वह्दिकगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार रहने का उब्लेख है। वड़ी नगरियों में गली-मुहब्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे वनारस की दन्तकारवीयी (हाथीदाँत का काम करने वालों का वाज़ार), रजकवीथी (रंगरेज़ों की गली), जुलाहों का ठान (स्थान) श्रादि।

लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना श्रपना संगठित समृह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक वस्ती, नगर या इलाके में एक शिल्प की प्राय: एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होती थीं। "वड्ढिक, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार श्रादि श्रठारह श्रेणियां यह एक प्रचलित मुहावरा सा था. किन्तु उन ग्रठारह में से वाकी चौदह धन्दों के नाम ऋव ठीक ठीक नहीं कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश मे पूरी ऋठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से ऋधिक न रही हों, सो बात भी न थीं । उक्त चार धन्दो श्रौर शिखों के श्रति-रिक सुनार, पाषायाकोडक ( सिलावट ), दन्तकार, जौहरी, नळकार ( नळ की चटाइयाँ श्रीर छावड़ियाँ श्रादि वनाने वाले ), क्रम्हार. रंगरेज, मञ्जूए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माम्ती श्रीर नाविक, जलनिय्यामक ( नहाजों के मार्गदर्शक ) ऋौर यलनिय्यामक ऋथवा ऋटवीत्रारक्तक ( जगलों में व्यापारी काफलों के रक्षक और मार्गदर्शक ) स्नादि प्रत्येक धन्दे श्रौर शिल्म की पृथक् पृथक् श्रेशियाँ थीं । श्रपनी वस्ती या शहर की माँग के सिवाय विदेशी वाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती थीं। चोर-डाकुन्नों तक की श्रेशियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के के निकट पहाड़ों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है। एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिल्मी होते थे। प्रत्येक श्रेणी

का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख (प्रमुख) या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, १५६।

जेद्रक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेद्रक, मालाकारजेद्रक, बब्दिकि-पामोक्ख या वडिकिनेटुक आदि । कभी कभी एक जेठक के बाद उस का बेटा भी जेठक होता। प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन ऋौर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ में रहता। कन्चेमाल की खरोद, तैयार की विक्री, उपज का श्रीर श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्यियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिकों (छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों श्रीर भतको की भृति नियत करना श्रादि सब श्रिधकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेशियाँ जाते न थीं। श्रमविभाग के बढने, ज्यवसायों के विशेषीमाव (specialisation) श्रीर स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि वेटा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आराव-श्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, ग्रौर लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगो के ग्रपने वेटो के स्रतिरिक्त दूसरे बालक स्रौर नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात् शागिर्द बनते थे। उन अन्तेवासिकों की शिक्षा के नियम श्रेणि हो निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि राजा का वेटा व्यापारी बन कर काफिले के साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक माली श्रीर एक रसोइये का श्रन्तेवासिक बनता है, राजाश्रो श्रीर ब्राह्मणों के वेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक क्षत्रिय धनुर्घर जुलाहे का काम करता श्रीर बाद में एक ब्राह्मण उसी की नौकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है, इत्यादि इत्यादि । इन बातों भे कुछ भी बुराई न मानी जाती, श्रौर माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि श्रपने बेटे को किस धन्दे में लगाना अधिक लाभकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता श्रीर गतशीलता थी-अम श्रीर पूँजी श्रासानी से एक स्थान या न्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की वात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी मिलती है कि वढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका श्रीर उस के लिए साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके एक जहान बनाया, श्रीर अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रीए रात के समय गगा मे खसक पड़ी। श्रीर श्रन्त में समुद्र में पहुँच कर एक उपजाक द्वीप में जा वसी?!

व्यवसायी श्रेशियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की एक तरह से धुरी थी ।

#### ड. देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम

शिल्प के विकास के साथ-साथ न्यापार की भी खूब उन्नित हुई। एक वस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों श्रीर श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे न्यापारियों की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती थी; किन्तु न्यापारियों का उद्यम श्रीर चेष्टा मुख्यतः वाहर के व्यापार में प्रकट होती थी वे न्यापारी साधौं श्रर्थात् काफ़लों में चलते श्रीर स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते। एक एक समुद्र-गामी जहाज़ में पू-पू सौ, ७-७ सौ न्यापारियों के इकट्ठे यात्रा करने का उल्लेख पाया जाता है। शिल्यियों की तरह न्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। साथ का मुखिया सार्थवाह कहलाता। रास्ते में जानवरों, डाकुश्रों श्रादि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पय-दर्शकों (निय्यानकों) के, एवं जंगल के रक्षकों (श्रट्वी-श्रारक्षकों) के

१समुद्दवाणिज जातक ( ४६६ )।

श्रलग श्रलग खर्चें से बचना, पारस्परिक स्पर्धा श्रीर मुकाबलें को रोकना श्रादि श्रनेक लाभ थे जो ज्यापारियों को परस्पर-संघटित होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पूँजी भी कई बार सम्मिलित होती थीं, श्रीर ज्यापार तथा मुनाफ़ा भी साभा, किन्तु किस श्रंश तक सो कहना कठिन है। साभा श्रीर पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी तरफ ऐसे ज्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राश्रों में भी श्रकेले जाते थे।

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पहु, ज़री और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अस्त्र-शस्त्र कवच हथियार चाक्-कैंची आदि फ़ौलाद की चीज़े, दवाये और सुगन्धे, हाथी-दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं।

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के काँठों मे पिन्छुम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता। कोसम्बी (कौशाम्बी) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का ख्राना जाना था, श्रौर वाराण्सी, चम्पा आदि से चल कर वही नावे समुद्र के किनारे किनारे सुवर्णमूमि (श्राधुनिक बरमा के तट) तथा ख्रम्य विदेशों तक सीधे चली जा सकती थीं । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे।

मध्यदेश से उत्तर-पिन्छम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस की अनेक शाखाये थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>महाजनक जातक ( ४३६ ), समुद्दनाणिज जातक ( ४६६ ) , सील-निसंस जातक ( १६० )।

राजधानी तक्कित्वला में मध्यदेश से गरीव-स्रमीर सभी तरह के लोग पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर स्रनेक निःशस्त्र लोगों के स्रकेले याना करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता स्रीर उस समय के स्रन्य सब स्थलमार्ग प्रायः नदियों को उथले घाटा पर ही लाँघते थे। राजगाह से वह साकेत होते हुए जाता स्रीर स्रागे पंजाब में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्थालकोट ) हो कर गुज़रता था।

गान्धार के दिक्खन सिन्धु देश ( श्राधुनिक सिन्धसागर दोश्राव तथा डेराजात ) का मध्यदेश के साथ घोड़ों को श्रच्छा चलता ज्यापार या, उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर श्राते थेर।

सौवीर देश ( श्राधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोठक या रोठव ( श्राधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पट्टनों या तीयों ) से भी मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भठकच्छ ( श्राधुनिक भठच ) का पट्टन ( बन्दरगाह ) एक वड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराग्रसी, सावत्थी श्रादि तक लगातार काफ़ले श्राते जाते थे। इन पच्छिमी बन्दरगाहों का श्रागे वावेर ( बाबुल ) से भी व्यापार था श्रोर भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी ( विष्पण्टु = विप्रण्ष्ट ) नाव श्राधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः श्राधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थीं । कहते हैं, बावेर में कौश्रा श्रोर मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे ।

गोदावरी-काँठे के ऋस्सक-मूळक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी नियमित व्यापार-पथ चलता था। ऋस्सक-रट्ठ की राजधानी पोतलि-नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूळक के पितट्ठान (ऋाधुनिक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० **जपर** § ३४ । <sup>२</sup>कम्बोजके त्रास्सतरे सुदन्ते—जातक ४, ४६४ । <sup>3</sup>दे० & १८ । ४बावेरु जातक ( ३३६ ) ।

पैठन ) पहुँचता था । पैठन को उस समय खाली पतिट्ठान नहीं बर्लि मूळक का पितट्ठान कहते थे । वहाँ से माहिस्सित होते हुए वह राजा उज्जेनि आता; और फिर गोनद्ध (गोनर्द) का पड़ाव तय कर वेदिस (विदिशा)। फिर वनसह्वय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसम्बि, और वहाँ से साकेत होते हुए साविध्य । साविध्य के बाद सेतव्य हो कर किप-लवत्यु, और फिर महाराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भोगनगर लाँघ कर अन्त में वेसालि । वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के ।

भरकच्छ से सुवरणभूमि तक तट के साथ साथ भी समुद्र के व्यापारी यात्रा करते। श्राधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की दिक्खनी अविधि थी, जहाँ वे ईंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे। बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे?। वह द्वीप उस समय तक श्राबाद न हुत्रा था, श्रीर भारतीय व्यापारी उस के श्रन्दर न जाते थे। उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्शी द्वीप ) था, ख्रौर उस के विषय में यात्रियों की ख्रानेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते हैं उस में सिरीसवत्यु नाम का यक्खों का एक नगर था जहाँ यक्कितियाँ रहती थीं, जो नाव दूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को श्रपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा श्रौर बहका कर तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला ऋौर मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, श्रीर जब उन्हे नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों की कारण-घर (निर्यातन-ग्रह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! ब्रीर फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं! यदि उन की ऋनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जायें तो कल्याणी नदी (ब्राधुनिक कैलानीगगा) से नागदीप

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सु० नि० ६७७, १०१०—१०१३ । <sup>२</sup>सुस्सोन्दि जातक (३६०) ।

( सिंहत का उत्तरपिच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं!

पूरवी द्वीपों के व्यापारियों और परिश्राहकों (खोज करने वालों) को भी यक्खों र और रक्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं। सामुद्रिक नावे भी लकड़ों के तख़्तों उपदरानि) की बनी होती थी, उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) और लंगर (खकार) लगे होते थे । कभी कभी सागरवारिवेग से या अकालवात से वे महासमुद्द वा पक्ति-समुद्द (प्रकृति-समुद्द) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर नियामक उन्हें बचा ला सकते थे ।

इस देशी श्रीर विदेशी न्यापार की वदौलत भारतवर्ष की नगरियों की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के श्रन्दर विभिन्न श्रेशियों के कारखाने तथा बाहरी वस्तुश्रों के बालार श्रलग श्रलग मुहल्लों में रहते। भोजन के पदार्थ, विशेषतः ताला फल तरकारी श्रीर मास नगर के दर-बाजों पर श्रा कर विकते थे। सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, श्रीर बाहर चौरस्तों (सिंघाटकों) पर ही मास विकता था। कारखाने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वलाहस्स जातक (१६६)।

रहन कथाओं के यस या यक्ख कोई श्रमानुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार में श्राग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुद्द्रनाणिज जातक में सात 'शूर पुरुष' 'सन्नद्धपञ्चायुध' हो कर द्वीप का परिश्रहण करने उतरते हैं। करते करते जहां उन्हें एक दाढ़ी-मूंछ बढाये हुए नंगा श्रादमी दोखता है, उसे यक्ख समस कर वे कुछ चिकत होते हैं, पर भाग नहीं जाते, श्रपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रत्युत श्रपने तीर चढ़ा लेते है, मानों उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो। सिंहल के यत्त मेरे विचार में श्रापुनिक वेहों के पूर्वज थे। दे० मारतमूमि पृ० २०६-७। उत्रातक १, २४१। ४वहीं, २,११२। 'वहीं, ४,१६२। धुएपारक जातक (४६३)।

सड़क की तरफ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा, सकता था। फुटकर बिकी के आपए (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापए (अन्दर के भएडारों) में रख कर बेचा जाता। कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान—ये सब चीज़े बाज़ारों में मिलतीं थीं। मद्य की विकी के लिए अलग आपान या पानागार थे। आजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

कय-विकय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी कभी कुछ चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सट्टे का भी चलन था। राज्य की तरफ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्राय: है तथा विदेशी पर है और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। व्यापार मुख्यत: धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज़ या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी सख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्ख (निष्क) और सुदरण नाम के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कासे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे।

गहने श्रादि रेहन रखने श्रौर ऋग्गपत्र (इग्रापयण्) लिख देने का भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इग्रदान) का पेशा भी काफ़ी चलता था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे श्रादमी यह काम कम करते श्रौर प्रायः श्रपना धन गाड़ कर रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ

भजातक १, ३५०; ३, ४०६।

वने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्ठी (शेण्डी) कहताते थे। सेट्ठी एक पद या दफ्तर (ठान = स्थान) था, जिस पर आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेट्ठी (मुख्य सेट्ठी) और अनुसेट्ठी (उप-सेट्ठी) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक जीवन में वड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्ठी का पर पामोक्खों या जेट्ठकों की तरह था, शायद नगर के प्रवन्ध में सेट्ठी का स्थान उन से भी ऊँचा रहता। किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्ठी कहलाता, जैसे राजगहसेट्ठी (राजगृह के निगम का प्रमुख) या सावत्थी-सेट्ठी आदि। नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी संघों के सेट्ठियों से ऊँचा होता था । उस ज़माने में राज्य की तरफ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम भी निगमों के हाथ में था।

## § ८४. राज्यसंस्था में परिवर्त्तन

वैदिक और उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था में अनेक अशों में स्पष्ट परिवर्त्तन हो गया था। श्रेणि और निगम इस काल की विलकुल नई संस्थाये थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं।

श्र. श्रामो श्रीर नगरियो का श्रनुशासन व्यवसाय श्रीर व्यापार के संघटन मे श्रेणियों श्रीर निगमों का क्या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> निज्ञोष-जातक (४४१) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया है।

स्थान था सो देख चुके हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू भी था। ऋपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, श्रीर अपने ब्रान्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति ब्रीर राज्य के बीच वे संस्थाये थीं, श्रौर राज्य में व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थीं।

वैदिक ग्रामों के स्वरूप श्रीर स्वायत्त श्रनुशासन का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। महाजनपद-युग के ग्राम जन की दुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत एक ब्रान्तरिक परिवर्त्तन के द्वारा कृषकों के ब्रार्थिक समूह बन गये थे, यह भी ऊपर ( 🖇 ८४ ऋ ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी ग्राम-सस्था के ही नमूने पर हुआ था। ग्राम-सभाये जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषको के समूह थीं, श्रेगियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे व्यक्तियों के समृह थीं। श्रीर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के। छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मौजूद थे; ब्रार्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के श्रंकुर फूट पड़े, श्रीर समद्धि से सिंच कर श्रव पर्लावत हो उठे।

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक विभिन्न समूहों में बॅटी हुई थी। इन तमाम समूहों को हम कुषक शिल्पी श्रौर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, श्रीर अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह--ग्राम, श्रेणि श्रीर निगम—अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। अरीर ये इकाइयाँ जन की दुकड़ियाँ नहीं, बन्द जातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा-यिक और आर्थिक समृह थे जिन मे अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था।

एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी। किन्तु प्रत्येक नगरी में श्रनेक श्रेशियाँ होती थीं। नगरियों का प्रवन्ध श्रौर श्रनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से श्रगले युग मे हम नगरों के सामृहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने ब्रलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, ब्रौर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व । इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका पृथक् नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिर्द पहले-पहल नगर-संस्थात्रों का गठन हुत्रा था--उन सस्थात्रों मे व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समृह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य ऋर्थ हो गया। वाद में वे पूग श्रीर गए कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के वजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों मे राजनैतिक विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती है, वहाँ पाय: अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अर्थात नगर-सभा का ही नाम पाते हैं "--मानों स्राजकल हम स्रमुक शहर कहने के बजाय श्रमुक म्युनिसिपैलिटी कहें । वनारस श्रादि बड़ी नगरियों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>महावगा, चम्मक्खन्धक ( १ ) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए कर्जगल निगम को उस की पूरवी सीमा कहा है। निगम एक वाकायदा संस्था होने से उस की सीमार्ये स्पष्ट निश्चित होती होंगी।

के बाहर जो राजुम्यान वा राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की स्रोर या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे।

ग्राम श्रेणी श्रौर निगम न केवल श्रपने श्रन्दर के श्रनुशासन में स्वायत्त थे-राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का त्रनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का चेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा-जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। श्रीर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत स्राप से स्राप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था।

## इ. केन्द्रिक श्रनुशासन

एकराज्य श्रौर गण्राज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में थे। प्रत्युत वैदिक स्रौर उत्तर वैदिक युगों की श्रपेक्षा इस युग में गर्गो की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छृङ्खल श्रीर स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते थे।

वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रामिएयों, सुतों स्त्रीर रथकारों की राज्य में बड़ी स्थिति थी। शामगी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय ग्रामों के त्रातिरिक्त श्रेशियों त्रीर निगमों की भी वही हैि स्थित थी जो उस काल मे कैवल श्रामों की थी। फलतः श्रव हम राज्य मे श्रेणिमुख्यों श्रीर निगम-श्रेष्ठियों की बड़ी स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े महत्त्व की वस्तु थे, श्रौर इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य मे महत्त्व था। इस काल में राज्य का समृचा स्त्रार्थिक श्रौर साम-रिक स्राधार श्रेशियों स्रौर निगमों पर था--राज्य की स्राय मुख्यतः उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वहीं तैयार करती थीं। श्रेशि-मुख्य श्रव उसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, २६६ ।

शिल्प-शकि के प्रतिनिधि ये जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि श्रौर उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव ग्रामिण्यों की श्रपेक्षा श्रिधिक होता जाता था।

श्रेणियों में पारस्पिक भ्रगड़े भी हो जाते थे, श्रीर उन्हें शान्त करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस वात का उल्लेख है कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाषडागारिक कहते थे। भागडागारिक का दक्तर (ट्ठान) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के लिए ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी न था, श्रीर उस के बाद हमेशा जारी रहा। काशी में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक विनये का वेटा था राज्य करता था। श्रीर जो व्यक्ति पहले पहल मागडागारिक पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुन्नकार रे) का वेटा था।

श्रमी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता श्रपने पेशे श्रीर धन्दे के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम श्रादि श्राधिक समूहों में वॅटो हुई थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों की सम्मित से ही कर निश्चित करता; कर की वस्ली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होतो। विशेष श्रवसरों पर, श्रयमा कोई भी महत्त्व का प्रश्न श्राने पर, राजा उन्हें द्वला कर परामर्श करता। किन्तु क्या प्रामिष्यों, श्रेषिमुख्यों श्रादि की कोई बाका यदा और स्थायी संस्था राज्य में थी १ इस का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति श्रव समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते। प्रत्येक महत्त्व के कार्य में थी,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>सञ्बसेशिया विचारणारह मयडागरिकटुाचम्---जातक ४, ४३। <sup>२</sup>वडी ४. ३८।

इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजानपदाः भी कहने लगे। क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर और देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत् संगठित संस्था थी ! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाकायदा संस्था थी। दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, कुछ जुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत होता है । राजा सेनिय विभिवसार के राज्य में ८० हज़ार गामिकों की समा जुटने का उल्लेख है ।

उस के श्रतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग वैदिक श्रीर उत्तर वैदिककाल में राजकृतः श्रीर रितनः कहलाते, श्रीर वही राज्य के मुख्य श्रिषकारी होते थे। वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा परिवा (परिषद्) कहा जाता था। श्राधुनिक परिभाषा में हम परिवा को मन्त्रि-परिषद् कहेंगे। ये श्रिषकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेषिमुख्यों, श्रेष्ठियों श्रादि में से ही चुने जाते थे, श्रीर इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही श्रिषकार पाते थे।

#### उ गण्राज्य श्रीर सार्वभीम राज्य

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण्-राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी आम, श्रेणि, नगर आदि की सभाये होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। गण्रराज्यों में अन्तिम और उज्वतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता। उन में व्यक्तिगत

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० 🕸 १६। <sup>२</sup>महावगा ४, १।

स्वतन्त्रता श्रौर सामूहिक चेष्टा अपेक्षया अधिक थी। उन की सभाओं की कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत श्रौर परिष्कृत हो चुकी थी। उन में वाकायदा छन्द या सम्मति (बोट) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश (अति = चित्र) करने, भाषण देने, विवादग्रस्त विषय सालिसों के सिपुर्द करने (उन्नाहिका = उद्वाहिका) आदि की अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाश्रों का काम सुविधा के साथ चलता है। उन सभाश्रों के जुटने (सिन्नपतन ) के लिए अपने विशेष मवन थे जो सन्यागार कहलाते थे।

एकराज्यों और गगाराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सार्वभाम राज्य बनाने की और सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपे अगराजा — सारे भारत का एक राजा—या अगुआ राजा—या चक्कवित राजा<sup>3</sup> बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर वढ़ा कर महा-जनपद वन गये थे, सो उसी का फल था। और उसी के कारण आगे और वड़े राज्य वन रहे थे।

सकलनम्बदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात मे उस समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का

१ जातक ४—१४४, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न हो, यों ही जमबट हो वहाँ सितिपत् धातु नहीं बर्ता जाता, जैसे जातक २, ३६७ पंक्ति २२ में पकतो हुत्या । सितिपात का ठीक श्रर्थ जुटाव था । वैद्यक में पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सितिपात' कहलाया होगा, पर अब वह श्रर्थ इतना जम चुका है कि मूल श्रर्थ में हम हिन्दी में सिति-पात शब्द को नहीं वर्त्त सकते ।

रधोनसस्य जातक (३४३), जातक ४—३०४, ३१४, ३१४। उ<mark>वहीं ४, २६८, पं० २८।</mark>

महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान ) में सब्बराजूनम् अग्गराजा बनने की सोचता है । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि भूठे साधु कहुक तापस गेरने कपड़े पहन कर मुफ़ख़ोरी करने लगेगे तो सकलजम्बुदीप को ने ठगी से नष्ट कर देगे, और इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटना कर (उप्पन्नजापेता) ढाल-तलनार दिला सैनिक बनना देता है ।

# § ८६. सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्मय की प्रगति

#### ग्र. सामाजिक जीवन

हम ने देखा कि बेटे के लिए श्रपने बाप के पेशे में जाना श्रावश्यक न था, श्रीर घन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे श्रीर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, सराफ़ का काम, दन्त- (हाथीदाँत) कार, जुलाहे, हलवाई, जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार (माली), केश-साधक, विणक्, नाविक श्रादि के पेशे श्रच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ निषाद, मृगलुब्धक, मछुए, कसाई, चर्मकार, संपेरे, नट, गवैये, नळकार (नड़ों की चटाई, पिटारी श्रादि बनाने वाले), रथकार श्रादि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समभा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग में मगध श्रादि जनपदों में—जिन का चित्र हमें पालि वाङ्मय में मिलता है—वह श्रनार्य जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार श्रादि नीच जातियाँ ही थीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे**० उत्पर** § २ । <sup>२</sup>महसाल जातक (४६१) । <sup>3</sup>जातक ४, ३०४ ।

यह कॅचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यन्ताओं के अनुसार सव आदमी सभी पेशों को अिंख्तयार कर सकते थे। उस समय के वाड्मय में हम बाह्यणों के वेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी वर्ड़ जुलाहे अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले स्त का एवं सेपेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी दुरा ख़्याल नहीं करते। इसी प्रकार एक जुलाहा वाद में योद्धा हो जाता है; एक कुषक वेटे-सहित नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीव आदमी विक्तियों की खुराक के लिए मरे मूसे वेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ वेलने के बाद अन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्ठी की लड़की से ज्याह करता है! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं।

उक्त सब पेशे श्रीर धन्दे "वैश्य' पेशों श्रीर धन्दों में सम्मिलित हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण् श्रीर क्षत्रियों की क्या स्थित थीं ? क्या वे भी दो पेशे कहे जाय या वे दो जातियों थीं तो ज़रूरत होने पर इन "वैश्य" पेशों को भी श्राष्ट्रितयार कर लेती थीं ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण् श्रीर क्षत्रिय मी एक तरह से दो श्रेणियों सी थीं; यद्यपि श्रीर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामृहिक एकता श्रेणियों की सी शी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह वात कही जा सकती है; निश्चय से श्रमी तक ब्राह्मण् जाति न वनी थी—ब्राह्मण् श्रेणि में घुसने का द्यार जन्म न था। कुल की उञ्चता का भाव विक्त क्षत्रियों में ब्राह्मणों ते श्रिषक था, वे कुल का विचार (गोक्तपिटसारियों) सब से श्रिषक करते थे। श्रीर वह स्वामाविक भी था। क्योंकि वड़े वड़े कुषक सरदार

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० % २०।

जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; श्रौर उन पुराने खान-दानों के सरदारों में ऋपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना स्वामाविक ही था।

कुल को ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन क्षत्रिय थे. तो दूसरी तरफ चएडाल स्त्रादि स्त्रनार्य जातियों के लोग, स्त्रीर दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्युदर्ग्ड के बदले में, ऋगा न चुका एकने की दशा में, अन्य कानूनी दएड के रूप में, अथवा गरीबी स्रादि से तंग स्राकर स्वयं दास बन जाने से। कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; श्रीर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ श्रच्छा बर्त्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारगों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मुलतः प्रनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्राय: तुच्छ पेशे करते थे। गणिकाये या वेश्यायें वरणदासी कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत होता है कि वे श्रायों से मैले रंग की स्त्रियाँ होती थीं।

किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा श्रन्य कुलीन लोगों में साधारणतः श्रपने जन्म का श्रिभमान था, श्रीर इसके बावजूद कि कुछ, जातियाँ नीच गिनी जाती थीं, समाज में स्त्रापस में खुला मिलना-जुलना खाना-पीना श्रीर बहुत श्रश तक खुली ब्याह-शादी भी थी। उस समय के वाड्मय में हम राजास्त्रों ब्राह्मणों स्त्रौर सेट्ठियों की सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते श्रीर

<sup>े</sup>जातक ४, २६८; २, ३८०।

व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के समाजिक श्राचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा।

एक नीच जार्ति का मृगलुञ्घक एक तक्या सेट्ठी का हर समय का साथी वन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक एकावट नहीं होती। एक गरीव कट्ठवाहिनी (लकड़ी ढोने वाली) काशी के राजा की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। कोशल का राजा पसेनांद सावस्थी के मालाकारसेट्ठी की लड़की मिल्लका को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मख इस विषय में क्षत्रियों से अधिक स्वतन्त्र दीखते हैं। यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मखी से विवाह करे या ब्राह्मख क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर ब्राह्मख वैसा विचार नहीं करते।

श्रनार्य दासों श्रीर चरडालों से श्रार्य लोग ज़रूर घृणा दिखलाते हैं, श्रीर वह वात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य श्रपनी रखेल दारी—सम्भवतः रामा—से उत्पन्न लड़की वासभखितया के साथ खाने का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का व्याह हो सके। श्रीर वाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के व्याहे जाने पर यह मेद मालूम होने से जब राजा विगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाश है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में श्रपने कुल का श्रमिमान इतना था कि वे श्रपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विहुद्धभ के किपलवाख़ श्राने पर जिस चौकी पर वह बैठा उमे यह कह कर दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया! कोशल के राजा को श्रपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें श्रपने कुलवश के मन्न होने की शंका होती है!

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> महस्रांल जातक ( ४६४ ) प<del>न्तु</del>पन्नवरथु । **२**३

चएडाल का जुडा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निकलते ही दो चएडालों के दर्शन होते हैं। इस अपराकुन के कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से आँखे धोती, हैं और लोग उन चएडालों को पीटते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चएडाल से विवाह भी हो जाता है!

सार यह कि कुल श्रौर गोत्र का श्रभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, किन्तु एक तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ श्रौर पत्थर की जातों की शक्त में। बेटे की स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, पर उसका भी कोई बन्धन न था।

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धित चली थी उस का इस युग में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल में रह कर शिल्प श्रहण करते अर्थात् शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्किसला जैसे विद्यापीठों मे जा कर आगे पढ़ते थे। वानप्रस्थ और सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग (कुहक) साधुआं की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थीर।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ, सरलता इस युग में भी बनी हुई थी। राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में चाटक ( उत्तव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को मेज दिया जाता, श्रीर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्भ रह जाता<sup>3</sup>।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं, पृ० १४८ |

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कपर § मश्र छ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कुस जातक ( **४३**९ )।

## इ. धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कर पार्र्व

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभृति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण मे किया जायगा। वेदों की ब्रारम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा ब्रौर पितृ-पूजा जिन दिशाओं मे से गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिग्त हुईं, उन के क्रम-विकास की भलक हमे उत्तर वैदिक श्रीर इस युग के वाड्मय से मिलती है। वैदिक देवताश्रों श्रीर पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल कियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाएड की लहर एक तरफ थी, ख्रौर दूसरी तरफ उस के मुकाबले मे ज्ञानकाराड या तत्त्वचिन्तन की लहर । वे दोनों वड़े लोगों के लिए थीं, साधारण जनता के जीवन का संचालन स्त्रभी तक वहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहानियों मे, जिन का श्रमी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों श्रीर श्राचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर श्रीर उज्जवल है। साधारण जनता ऋभी तक जगत को पुरानी वैदिक दृष्टि से देखती—उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे ऋधिष्ठातु-रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था । उन देवों का मुखिया वहीं सक ( शक्र ) श्रर्थात् इन्द्र था । इस युग के जनसाधारण की दृष्टि ने प्रत्येक जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की गद्दी मौजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल को खाड़ी पर चारों लोक-पालों ने एक देवकन्या मणिमेखला को नियुक्त किया था । उस का काम यह देखना या कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में हूवने न पाय । देवतास्त्रों के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल स्त्रौर स्वभाव सौम्य थे। वे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ६, ३४।

श्रार्य जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, श्रीर श्रनेक मानवोचित कार्य करते—यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी श्रपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी मिल्मिखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज़ सुवर्णभूमि की राह में दूटा, देवताश्रों के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी !

देवतात्रों को त्रानेक चमरकारी शक्तियाँ त्रावश्य थीं, पर यह मार्कें की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ असहाय निरुद्यमी स्त्रीर परमुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक जीवन ऋौर विचार की श्रय्टल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को अपने अच्छे-बरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे टाल नहीं सकती । देवतात्रों की शक्ति उस नियम के त्रागे कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म श्रीर सदाचरण देवताश्रों को उनकी गद्दी से हिला सकता श्रीर चमरकारों द्वारा पुरुवात्मा मनुष्य को पुगय का फल दिलाने को बाधित कर सकता है! स्तुति, प्रार्थना, भिक्त या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिक्ताने के भाव की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुरायात्मा पुरुष अपने सत्य ऋौर पुराय की शपथ से देवता ऋों को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सञ्चिकिरिय ( सत्यिकिया ) कहते, श्रीर उस का प्रभाव सदा सौ भी सदी श्रचूक होता। लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर-पराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरे ट्ट जायॅ,—ग्रौर वे टूट जाती हैं ! एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर कभी किसी का जहाज़ लौटा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज़

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं। <sup>२</sup>वहीं ६, ३०-३१ |

का निस्यामक अन्त में सञ्चिकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्मपथ न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जायँ,—स्त्रौर वह बच जाता है ! अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुर्य के बल से सक्क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्क के सामने यह सचिकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सचा हो तो मेरी आँखे लौट त्रायं,--त्रौर वे लौट त्राती हैं, यद्यपि इस दृष्टान्त मे यह कहा गया है कि जो लौटीं वे उस की चर्मचतुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचतुएँ र्थी । तो भी इस दृष्टान्त में सन्तिरिय श्रथवा शपय का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, स्रोर यह वात भी देखने की है कि राजा को उस के मुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तव तक मिलने से रका हुआ था जब तक राजा ने सञ्चिकिरिय नहीं की । जब जब हम देवतात्रों को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत श्रीर उस की सत्य-शपथ के प्रमाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को वाधित करने वाली असल शक्ति तो मनुष्यका सत्य और सुकृत ही होता सचिक-रिय श्रथवा शपथ केवल श्रन्तिम कानूनी कार्रवाई के रूप मे-जायदाद की विक्री में वयनामे की तरह—उपस्थित होती।

इस प्रकार महाजनपद-युग की आर्य जनता का यह अटल विश्वास या कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, और जब वह सीघे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भी देवता लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं। फलतः, देवताओं की चमत्कार-शिक्तयों में विश्वास उस युग के आयों को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्नों में और मी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता—वह उन में एक हढ़ आशा-वाद फूँक देता कि सत्प्रयत्नों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं ४, १४२ । <sup>२</sup>वहीं ४, ४०६-१० ।

चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसी चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वंहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता, तब मिणमेखला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश में प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है—

"यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है ? क्या अर्थ जान कर—िक्स का भरोसा कर के—तू इस प्रकार वायाम (= ज्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?''

"देवी, मैं यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुक्ते वायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा हूँ।"

"इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसनायाम (=पुरुष-व्यायाम, पुरुषार्थ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे निना ही मर जायगा !"

"क्यों त् ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुष की तरह उद्यम (पुरिसिकच्च) करता है, वह अपने ज्ञातियों (कुटुम्बियों), देवों और पितरों के ऋग्ण से मुक्त हो जाता है,—और उसे पछतावा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न मे कोई कसर छोड़ी)।"

भिखेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्यातुवाद नहीं कराया जा सका।

रेअट्यों का सिद्धान्त कर्तव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में
भी उपस्थित है। ज्ञातियों का ऋगु = मनुष्य-ऋग्रा।

"किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ—जहाँ मृत्यु का त्राना निश्चित ही है ?"

"जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है। मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक मे अपने कायों की योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो (सो देखना उन का काम नहीं है)। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ! मेरे साथी सब हूब गये, और मैं तैर रहा हूं, और तुमे अपने पास देख रहा हूं! सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुक्त मे शक्ति है, जब तक मुक्त में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा ।"

इन उपदेशभरी गाथात्रों को सुनते सुनते मिश्मिखला ऋपनी वाहें फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा देती है ?

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही चाहिए—फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये सक्तमों—यज्ञ आदि—से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर है, विना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा घ्येय है?। देवता लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुष्प देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान् बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमयहली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं ६, ३४-३६ । रजातक ४, ४०४-६, ४०६ ।

सुख के लिए बूमने को कहते हैं — उन भिद्धुश्रों के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की स्राशा करते हैं । सच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे।

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल की तरह आबाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्त्त के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कमें का फल अवश्य पाता है, सत्य मुक्कत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सत्कर्म और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-यहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेष्टाओं से आगे बढ़ती रही। तीर्थक्कर र

१दे० नीचे § ६० ।

रजैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावीर से पहले २३ तीर्थंद्वर हो चुके हैं जो उस धर्म के प्रवर्त्तक और प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थंद्वर राजा ऋष्भदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्वों को हुआ बतलाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या और निर्मुल तथा सब पुराने तीर्थंद्वरों और बोधिसत्वों को किल्पत अनैति-हासिक व्यक्ति मानना डीक नहीं है। इस विश्वास में कुछ भी असंगृत नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्थं पन्थ या सम्प्रदाय के अर्थं में ले लिया जाता है, और या बाज़ारू विचार मन में रक्ला जाता है कि पहले 'हिन्दू धर्म' 'ब्राह्मस्य-धर्म' या 'सनातन धर्म' था, फिर बौद्ध और जैन धर्म पैदा

पार्श्व नाम का इस प्रकार का एक वड़ा सुधारक नौवीं-स्राटवीं शताब्दी ई॰ पू॰ में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 'राजा' अरवसेन था, स्रोर उस की माता का नाम वामा था। पार्श्व की सुख्य शिक्षायें स्रहिंसा, सत्य, स्रस्तेय स्रोर ऋपरिग्रह थीं।

हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने खगता है। यदि श्राधुनिक हिन्दुओं के श्राचार-व्यवहार श्रीर विश्वास को 'हिन्दू धर्म' कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बद्ध और महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू धर्म न था-वह 'हिन्दू' बौद्ध श्रौर जैन सभी मार्गी का पूर्वज था। यदि उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय; तो भी यह विचार ठीक नहीं कि उस मे बौद्ध श्रीर जैन मार्गों के बीज न थे । भारतवर्ष का पहला इतिहास वौद्धों श्रीर जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों का। उस इतिहास में श्रारिभक बौद्धों श्रीर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन श्रीर विचार श्रवने चरित्र-सम्बन्धी श्रादशों के श्रनुकूत दीखे, उन सब की उन्हों ने महत्त्व दिया, श्रीर महावीर श्रीर बुद्ध के पूर्ववर्त्ती बोधिसत्व श्रीर तीर्थंद्वर कहा। वास्तव में वे उन धर्मी अर्थात् श्राचरण-सिद्धान्तों के प्रचा-रक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध और जैन मार्गों में वल दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहलाये। वे सब वोधिसत्व श्रौर तीर्थक्कर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ श्रंशतः कल्पित रहे हों। इतने पूर्वज महापुरुयों की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काफी पुराना हो चुका था, श्रीर उस में विशेष श्राचार-मार्ग स्थापित हो चुके थे। फ़िलहाल तीर्थं इर पार्श्व की ऐतिहासिक सत्ता श्राधुनिक श्रालोचकों ने स्वीकार की हैं, दे॰ कें॰ इ॰ ए॰ १४३; बाकी तीर्थं क्रों श्रीर बोधिसत्वों के वृत्तान्त किएत कहानियों में इतने उल्लक्त गए हैं कि उन का पुनरुद्वार नहीं हो पाया। किन्तु इस बात के निश्चित

#### ड, ज्ञान और वाङ्मय के नये चेंत्र—अर्थशास्त्र और लौकिक साहित्य

बैदिक वाड्मय का विस्तारचेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का आरम्भ धार्मिक कविता (ऋच्, साम) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः धार्मिक कियाकलाप की विवेचना (यजुष्, ब्राह्मण्), भाषा-विज्ञान (शिक्ता, व्याकरण्, छन्द, निरुक्त), समाज के नियमों-विषयक विचार (कल्प), ज्योतिष गिणत आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दार्शनिक आध्यात्मक विचार (उपनिषद) का विकास हो गया था। ज्ञान और उस के प्रकाशन का चेत्र इस युग में और बढ़ गया। अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। ज्ञान और विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण् होने लगा—धर्म और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य चेत्र और विषय थे। समूचा वैदिक वाड्मय धर्म के चेत्र मे था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सासारिक कल्याण का विचार करना अर्थशास्त्र का चेत्र था। अर्थशास्त्र का उदय पहले पहल इसी युग में हुआ दीखता है , समाज का सब राजनैतिक और आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वािण्य-विषयक ज्ञान उसी के अन्तर्गत थे।

प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध श्रीर महावीर से पहले भी भारत-वर्ष में थे। श्रह्त लोग बुद्ध से पहले भी थे, श्रीर उन के चैत्य भी बुद्ध से पहले थे, दे० नीचे § १०१ में लिच्छिवियों के चैत्यों के विषय में बुद्ध का कथन। उन श्रहेतों श्रीर चैत्यों के श्रनुयायी ब्रात्य कहलाते थे जिन का उल्लेख श्रथवंवेद में भी है।

<sup>9</sup> सुहनु जातक ( १४८ ) में राजा के अत्यधममानुसासक अमन्च का, श्रीर महसालजातक ( ४६४ ) की पन्चुपन्नवस्थु में महालि नाम लिन्छिनि अन्धो लिन्छिनिनम् अत्य धम्मं च अनुसासन्तो का उल्लेख है । इसी प्रकार श्रीर भी। इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अधिक अलग अलग अन्य हो गये थे । इस काल की अत्यन्त मनोरक्षक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बौद्ध वाङ्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म-कथाये वना कर जातक नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गाथाओं (गीतियों) या पालियों में प्राचीन अश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतोमुख और विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, धार्मिक और ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बावत जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के आधार पर।

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तक्किल्ला के विद्यापीठ का उल्लेख किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामोक्ख (दिशा-प्रमुख = जगत्प्रसिद्ध) आचार्य रहते थे, जिन के पास जम्बुद्धीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते (शिक्षा पाते) । वहाँ तीन वेदों और अठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दी जाती, जिन मे से धनुर्विद्या (इस्सासिष्ण = इष्वास-शिल्प) भी एक थी । बड़े बड़े राजाओं से ले कर गरीब हलजोतों तक के वेटे वहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आचार्य के चरणों में ५-५ सौ तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगत्प्रसिद्ध पजाबी आचार्यों के पास योग्यतापूर्वक शिक्षा पा कर लोटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी मे यदि स्वय आचार्य का काम करने लगते तो उन के पास भी "क्षत्रिय कुमार और ब्राह्मण कुमार बड़ी सस्था में शिल्प उद्ग्रहण करने को जमा हो जाते थे।" "

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे० § ११२ । <sup>२</sup>जातक ३, १४८ । <sup>3</sup>वहीं १—२५६, ३४६; २—८७; ४—५२ । <sup>४</sup>वही ४—४० प्र, १—४०२ । <sup>५</sup>कोसिय जातक (१३०)।

### **ग्रन्थनिदें**श

होइज डैविड्स-बिप्त इंडिया (बौद्ध भारत ) (स्टोरी श्रॉव दि नेशन्स सीरीज़ ); श्र० १—६, ११ ।

जायसवाल—शेशुनाक और मौर्य कालगगाना, ज० वि० श्रो० रि० सो० १, ए० १११-११४।

रा० इ०--पूर ५६-१००।

का० व्या० १६१८, १-२ ।

सा० जी०—१ §§ १-३, ११, ३ § ३; ४ §§ ४, ६।

हिं० रा०— § २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६६-२६४, ३४६, ३४६, ३४२। लिच्छ्रिव गया का शासनप्रवन्ध चलाने वाली एक 'कार्यचिन्तक' (executive) समिति थी, इस परियाम प्र लायसवाल और मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा० ने उस के सदस्यों की संख्या चार (हिं० रा० § ४७), किन्तु म० ने नौ (सा० जी० ए० २३१-३२) अन्दाज की है।

श्रीमती होइज डैविड्स — श्रारिमक बौद्ध वाङ्मय में चित्रित श्रार्थिक श्रवस्था, कै० इ० का श्र० म । बहुत ही सुन्दर श्रामाखिक विवेचन । कै० इ० में सुक्ते वह श्रध्याय सब से श्रच्छा लगा । ब्रास्थों श्रीर चन्नबन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख

जि बि श्रों रि सा र, पु १४४-४४६।

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

# भगवान् बुद्ध श्रीर महावीर

( ६२३--५४३ ई० पू० )

## § ८७. बुद्ध-चरित का माहात्म्य

पसेन्धि विम्विसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन हुक्रा, वह विचार और कर्म की एक भारो क्रान्ति को स्चित करता है, जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रवल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही। उस क्रान्ति की बड़ उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले श्रनेक वोषिसत्व श्रीर तीर्थंद्वर उस के श्रंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के समय में श्रीर उन्हीं के द्वारा हुआ। उन की जीवन-घटनाश्रों के बत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की श्रवस्था को उस क्रान्ति के स्वरूप श्रीर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वालो संस्था ( वौद्ध संघ ) की वनावट श्रीर कार्य्य-प्रणाली को समभ्तेन में वड़ी सहायता मिलती है; साथ हो उन के समय के भारत के आर्थिक सामानिक धार्मिक श्रीर राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान् वुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा।

# § ८८. गौतम का आरम्भिक जीवन "महाभिनिष्क्रमण" श्रीर बोध

किपलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए राजा थे। रोहिशा नदी के पिल्छम की तरफ शाक्यों की किपलवत्थु नगरी थी, श्रीर उस के पूरव तरफ उन्हीं के भाईवन्द कोलिय राजाओं का देव-दह (देवहद) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याश्रों माया श्रीर प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न थी। उन की पैतालीस बरस की श्रायु में महा-माया के गर्भ रहा। प्रसव काल के निकट श्राने पर दोनों बहने मायके रवाना हुई। किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम श्राज ससार के तिहाई के करीब स्त्री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौप माया परलोक सिधार गई।

बातक िंद्धार्थ गौतम<sup>२</sup> बचपन से बड़ा होनहार था। उस की एकान्त प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शोध गृहस्थ में फॅसा देना उचित समभा, श्रौर १६ वर्ष की स्त्रायु मे एक कोलिय राज कुमारी<sup>3</sup> से

<sup>े</sup> लुम्बिनी को श्रव रुम्मिनदेई कहते हैं। वह नेपाल राज्य के तराई भाग में नेपाली सीमा के चार मील श्रन्दर लुटौल ज़िले में है, जो ब्रिटिश ज़िले बस्ती से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिनदेई जाना होता है। श्रशोक ने वहीं एक स्तम्भ खड़ा किया था; जो श्रव तक विद्यमान है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था। <sup>1</sup> <sup>3</sup>इस देवी का नाम पालि प्रन्थों मे नहीं पाया जाता। ज़रूरत पड़ने पर केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है। बुद्धवंस में उसे भहकच्या (भद्ग-

उसको विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्धि कुल का विलासपूर्णविवाहित जीवन भी न बदल सका। छोटी छोटी घटनायें उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं। एक दिन रथ में सेर करते हुए एक दुर्बल कमर-मुकाये वृद्धे को उस ने देखा। इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला—बुढ़ापे के कारण। पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्यों आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घर लिया। इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा। और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी हरादे की ओर बढ़ने लगे।

गौतम की उम्र उस समय श्रट्ठाइस वरस की थी। नदी के तट पर एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ और समा चुका था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात श्रन्तिम वार अपनी स्त्री के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा। उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में श्राया श्रन्तिम समय एक बार श्रपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर श्रन्दर की एक श्रावाज़ ने उसे एकाएक सावधान किया। दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के श्रीर ग्रहस्य के सब सुखों को लात मार, उस श्रंभेरी रात में वह ग्रहहीन पिथक श्रीर श्रकिंचन विद्यार्थों वन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम का महामिनिष्क्रमण कहते हैं।

कृत्या) कहा है (२६, १४ )। महायान के संस्कृत प्रन्थों में उस का नाम यशोधरा है।

मल्लों के देश को शीव लाँघ कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, श्रीर कुछ समय वाद वहाँ से राजगह। इन दोनों स्थानों के पड़ोस में श्राळार कालाम श्रीर रामपुत्र रुद्रक नाम के दो वड़े दार्शनिक रहते थे। उस समय के दर्शनशास्त्र की जहाँ तक गित थी उन दोनों श्राचार्यों ने गौतम को वहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के श्रन्दर की प्यास खुभी नहीं। उस समय के राजाश्रों श्रीर समृद्धि गृहस्थों में जो यज्ञों का श्राडम्बरमय श्रीर हिंसापूर्य कर्मकाएड प्रचलित था, उस के श्रन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक धर्म श्रीर वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। श्रीर इसी से श्राधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति श्रीर वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह श्रपने लिए श्रीर जनसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी।

सिद्धार्थ ने अब एक और भी किन मार्ग पकड़ा। स्द्रक के आश्रम के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये। उन के साथ वह शारीरिक तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जगलो की आर रवाना हुआ। वहाँ निरजरा नदी के किनारे उरवेला (उर्विक्व) नाम के स्थान पर छु: बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम बाकी रह गया; पर जिस वस्तु की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली। कहते हैं, एक बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जंगल मे से गुजरीं और उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान मे पड़ी। और वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी बीगा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय। उस पिथकों की रागिगों से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली। उस ने देखा वह अपने

<sup>े</sup> वीगा की बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध मुत्तों में पाई जाती है। कहीं यह जिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक श्राया श्रीर उन्हों ने वीगा

जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, श्रौर इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगा। उस दिन से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममा वह तप से डर गया, श्रौर वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। श्रकेला गौतम उस जंगल मे देहाती कन्याश्रों से भिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाम करता हुआ निरंजरा के तट पर घूमा करता श्रौर वृक्षों के नीचे वैठा विचार किया करता। इन कन्याश्रों में एक सुजाता नाम की नई-व्याही युवती थी। वैसाल पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस (खीर) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था। कहते हैं उस ने हजार गौश्रों के दूध से दो सौ गौश्रों को पाला था, उन दो सौ के दूध से चालीस को, श्रौर किर उसी तरह श्राठ को। उन श्राठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया श्रौर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्त्री सिद्धार्य के पास लाई, श्रौर सिद्धार्य ने उसे प्रहण किया।

उसी सन्त्या को सिद्धार्य की ऋन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान सगति समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भृत प्रेत का नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनाये मार हैं । शीव ही गौतम ने मार पर पूरा विजय पा लिया, अर्थात् उस के चित्त के विद्धेप और विभोक्ष शान्त हो गये । तब उस विद्धेपदीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोब हुआ जिस के लिए वह भटका मटका फिरता था । उस दिन से गौतम बुद्ध हुआ, और जिस पीपल के नीचे उसे वोघ हुआ वह भी पवित्र वोघि वृक्ष कहलाने लगा ।

के दृष्टान्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सूम रहा होगा, और बोध से पहले नचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है।

# § ८६. अार्य अष्टांगिक सार्ग

बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणुक पिरुडता ( पुराने पडितों ) का धर्म था जिसे समय के फेर से ब्राडम्बर श्रीर ढोंग ने छिपा लिया था । बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकाएड के जाल में है, न कोरे वितराडाबाद में, ख्रीर न व्यर्थ शरीर को सुखाने मे। उस के समय के ब्राह्मण प्राय: कर्मकाएड में लगे थे, श्रीर बहुत से नये पन्थ ( तित्थिया ) चल पड़े थे, जो प्रायः वाद-विवाद में ही उनमें रहते थे । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा श्रौर सीधा हो वही धार्मिक है। इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने आर्थ अप्टांगिक मार्ग कहा । उस के ब्राट बांग ये हैं-सम्यक् हिन्द, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम ( उद्योग ), सम्यक् स्मृति (विचार) स्रौर सम्यक् समाघि (ध्यान)। इस प्रकार जिस म्रादमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीव हो चाहे म्रापट, वह बड़े बड़े यज श्रीर शास्त्रार्थ करने वालों से श्रधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का यह धर्म श्रौर सब मार्गों से निपुण श्रौर सुख<sup>र</sup> था। संयम-सहित श्राचरण<sup>3</sup> ही उस धर्म का सार है।

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि श्रीर शक्ति के शिखर पर थे, श्रीर समृद्धि श्रीर शक्ति से भोग-विलास, श्रीर भोग से क्षीणता श्राते देर नहीं लगती। ऐसे समय में गीतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के रास्ते से वचाया। गीतम की प्रेरणा में ऐसा वल था कि उस के जीते जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शतान्दियों के ढोंग;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सु० नि० **३८१, ३८३ ।** <sup>२</sup>वहीं । <sup>३</sup>जातक ४, ३००; धम्मपद २४-२४ ।

त्राडम्वर त्रौर त्रम्य विश्वास को उखाड़ फेका । लोग सीघी दृष्टि त्रौर सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने त्रौर सोचने लगे ।

# § ६०. "घर्म-चक्र-प्रवर्तन" और भिक्खु-"संघ" की स्थापना

गौतम अपने वोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। वह अनथक सातिक (सदा जागरूक और सचेष्ट) मनुष्य था। उठ्ठान (उत्थान) स्मृति (विचार) और अप्पमाद उसके जीवन और शिक्षा का सार था । निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ अपृषि-पत्तन मृगदाय मे, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समकाये। — "भिक्खुओ, सन्यासी को दो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिये। वे दोनों अन्त कीन से हैं १ एक तो यह काम और विषय-सुख में फॅसना जो अत्यन्त हीन, आम्य, अनार्य, और अनर्थकर है, और दूसरा शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को अहण किया है, जो आँख खोलने वाली और जान देने वाली है ।"

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें ऋार्य ऋष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वे पाँचों भिक्खु इस ऋार्य मार्ग मे प्रविष्ट हुए। "ऋषिपत्तन (वारा-स्पत्ती) में मृगदाय मे बुद्ध ने धर्म का वह ऋंतुत्तर कक चला दिया जो किसी श्रमस्य या ब्राह्मस्य ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि मे किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था ।" यही उन का धर्म-कक-प्रवर्तन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>घममपद २१-२४ (ऋष्पमादवम्म), सु० नि० ३३१-३३४ (उद्गानसुत्त)। <sup>२</sup>म० व० १, १। <sup>3</sup>वहीं।

था। श्रव तक श्रनेक दिग्विजयी राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा
में श्रपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे।
उन में से किसी की हष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजयकामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चक्रवर्ती-देत्र का स्वम उतना विशाल न हुआ। था, जितना बुद्ध का। श्रीर वह केवल बड़े स्वम लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत श्रत्यन्त कर्मठ व्यक्ति था। श्रपने विजयों की पक्की नीव उसने श्रपने जीवन-काल में ही डाल दी।

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन मे ही रहे। उन दिनों वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। उस विलास के जीवन से छब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन के उपदेश से अष्टागिक मार्ग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपासक ( गृहस्थ चेला ) हुआ। धोरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्ख चेलो हो गये।

तथागत ने कहा— "मिक्खुत्रो, श्रव तुम लोग जात्रो, घूमो; जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवो श्रीर मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। कोई दो एक तरफ न जात्रो। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो जो श्रादि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है । "

किसी महापुरुष वा ब्राचार्य के शिष्यों ने श्रपने गुरु से ऐसी प्रवल प्रेरणा नहीं पाई, श्रीर उस के श्रादेश के पालन मे ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जैसा गौतम के श्रनुयायियों ने । श्रीर बुद्ध ने श्रपने इन श्रन-थक श्रनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर मे श्रपना चक्र चलाना चाहते थे, एक सब के नमूने पर सगठित कर दिया। यह उन

<sup>े</sup> संयुत्त० ४, १, ४; म० व० १, २।

के विजय की पक्की नींव थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही मिक्खु-समूह में अनेक दुराइयाँ आ जातीं। संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती है। दुद स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और सघों के शासन को वे बहुत चाहते भी थे। अपने मिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात् प्रजातन्त्र बना दिया। उस सघ का चक्र शीष्ठ ही उन सुदूर देशों में चलने लगा जिन के विजय का स्वप्न दुद्ध ने लिया था।

### § ६१. बुद्ध का पर्यटन

द्सरे भिक्खुश्रों की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले। वे उरवेला की श्रोर गये। वहाँ विल्वकाश्यप नदीकाश्यप श्रीर गयकाश्यप नाम के तीन माई रहते थे, जो बड़े विद्वान् कर्मकाण्डी थे; श्रीर जिन के श्राश्रम में चैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ यह की समग्री—श्ररणी श्रादि—उन्हों ने निरंजरा नदी में वहा दी, श्रीर बुद्ध के साथ हो लिये। उनके साथ वे राजगह पहुँचे। काश्पय बन्धुश्रों जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला वना देख राजा सेनिय विम्वसार श्रीर मगघ की भ्रजा पर वड़ा प्रभाव पड़ा। श्रीर उनमें से श्रनेक वौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्य श्रनुयायी) वन गये। राजगह के पास संजय श्राचार्य के श्राश्रम में सारिपुत्त श्रीर मोगालान (मौद्गलायन) नाम के दो वड़े विद्वान् रहते थे। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए श्रीर बुद्ध के श्रमसावक श्रर्यात् प्रधान शिष्य कहलाए। सारिपुत्त वौद्ध संघ का धमसतेनापित भी कहलाता था।

<sup>ै</sup>इन की माताओं का नाम क्रमशः रूपसारी श्रोर मोमाली (मौद्गली) था, इस लिये इनके वे नाम थे। माता के नाम के श्रनुसार पुत्रों को बुलाने का रवाल प्राचीन भारत में बहुत था।

गीतम का यश श्रव उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह से उन्हे शाक्यों का निमन्त्रण पाकर किपलवत्थु जाना पड़ा। श्रपने
नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। श्रीर जब वे भिक्खुश्रों के
साथ नगर में भीख मागने निकले किपिलवत्थु के लोग गद्गद हो श्रपनी
खिड़िक्यों से उन्हे देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा—
श्राविपत्र श्राज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए भीख माँग रहे हैं!
शुद्धोदन बड़ा श्राग्रह कर उन्हें भिक्खुश्रों सहित भोजन के लिए श्रपने
महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने
तथागत का उपदेश सुना।

किन्तु राहुल की माता उस मगडली में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त श्रौर मोगणान के साथ स्वय उसके मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी श्रौर उनके पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उसने श्रपने को संमाला श्रौर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात दिन बाद मिक्खुश्रों के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने श्राये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाश्रो उन से पितृ-दाय मांगो। कुमार राहुल दौड़ता हुन्ना बुद्ध के पास गया श्रौर उन से कहने लगा, श्रमण, सुक्ते मेरा दाय दो। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा—राहुल को प्यवज्जा (प्रवज्या, सन्यास) दान करो; श्रौर वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया।

किपलवत्यु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे किपलव्यु आये थे, वहाँ का राजा भिद्दय (भद्रक) शाक्य था। अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आजा माँगने लगा। माँ ने कहा, वेटा, यदि राजा भिद्दय संसार त्याग दे तो त् भी भिक्खु हो जा। अनुरुद्ध भिद्दय के पास गया और वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये। आनन्द, भगु, देवदत्त, और किविलि भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को

जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। "श्रीर कुछ दूर जा कर उन्हों ने......... अपने श्रामरणों को उतार कर उन्हें दुपट्टें (उत्तरासग) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 'उपालि' श्रव तुम लौट जाश्रो, तुम्हारी जीविका को यह वस होगा ।" परन्तु उपालि के दिल में कुछ श्रीर ही था, श्रीर वह भी उन के साथ साथ गया। श्रागे चल कर के लोग वड़े प्रसिद्ध हुए। श्रानन्द गौतम का वड़ा प्रिय शिष्य श्रीर सुद्ध के श्रान्तिम पच्चीस वरस में उन का उप्टठाक (उपस्थाता या उपस्थापक, निजी सहायक) श्रीर हर समय का संगी रहा। वह वौद्ध सग का समममख्डामारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने वौद्ध संग में ऐसा श्रादर पाया कि बुद्ध के बाद वही सघ में पामोक्ख (प्रमुख) चुना गया। देवदत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती की, श्रीर वह श्रागे चल कर संग में फूट का बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हुश्रा।

#### § ६२. जेतवन का दान

बीध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, श्रीर उस के बाद एक वरस के श्रन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षावास उन्होंने राज-गह में किया। वहीं सावत्थी का सेट्ठी सुदत्त श्रनाथिष्डिक उन्हें तीसरे चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त श्रपने ज़माने का वहुत बड़ा न्यापारी था, श्रीर उसे श्रनाथिष्डक इस कारण कहते थे क्योंकि वह श्रनाथों का मोजनदाता था। उस ने वौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विद्वार (मठ) वनवा देने का इरादा किया। इस मत-लव से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक वगीन्या खरीदने गया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चुल्लवमा ७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> जुन्ह जातक (४४६)।

सुदत्त ने जेत से कहा "— "श्रार्थपुत्र, सुक्ते यह बगीचा श्राराम बनाने को दे दो"।— "नहीं गृहपित, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी (श्रर्थात् ज़मीन पर जितने सिक्के बिछ जाय उतनी कीमत ले कर भी) वह श्राराम नहीं दिया जा सकता।"— "श्रार्थपुत्र, मैंने श्राराम ( उसी कीमत पर) ले लिया।"— "नहीं गृहपित, श्राराम नहीं लिया गया (मेरा बेचने का मतलब न था)।"— खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों बोहारिक महामत्त (न्याथाधीश) के पास गये। महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया।" "क्योंकि श्रार्थपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए श्राराम खरीदा गया।" तब श्रनाथपिंडक गृहपित ने छकड़ों पर सोने के सिक्के दुवा कर जेतवन को उन से देंक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया।

बुद्ध श्रपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में श्रा कर ठहरा करते। दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना विछा कर खरीदी न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बौद्ध सघ के लिए विहार बन गये थे।

## § ६३. भिक्खुनी-संघ की स्थापना

लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलवत्थु में स्वर्ग िषधार गये। प्रजावती श्रीर राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का संकल्प िकया, श्रीर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्य िखयों के साथ चल कर वे वेसाली पहुँची। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में पड़ गये कि स्त्रियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर श्रानन्द के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। श्रीर उस के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>चुक्तवगा ६, २ ।

परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रबन्धा दो, श्रीर मिक्खुनी-संघ की स्यापना की। श्रागे चल कर मगध की रानी खेमा (चिमा) जो जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित की बूझा सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुषी भद्दा (भद्रा) कापि-लानी श्रीर श्रनेक प्रसिद्ध स्त्रियाँ मिक्खुनी-संघ में समिलित हुईं। वौद्ध धर्म के इतिहास में मिक्खुनियों का कार्य कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध वौद्ध मिक्खुश्रों या थेरों (स्थिवरों, वृद्धों) की शिक्षायों श्रीर चरित्र जिस प्रकार थेरगाया श्रीर थेर-श्रपपदादान में सकलित हैं, उसी प्रकार मिक्खुनियों की वाणियाँ श्रीर वृत्तात थेरी गाया श्रीर थेरी-श्रपदान में है। शिक्षाश्रों की पवित्रता श्रीर उन्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम नहीं है।

### ६४. वौद्ध-संघ का संयम जीवन और कार्य

तयागत के अमणों की कहानी वड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ वरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय विम्वि-सार, कोसल का पसेनिघ, कोसम्बी का उदेन (उदयन) आदि उन के जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये। भिक्खुओं और भिक्खुनियों को संयत जीवन विताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण वात स्वय बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुर्वलता भिक्खु-संघ में न आने पाये। इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभञ्च के मनोरञ्जक वृत्तात से जाना जाता है।

बुद्ध के समय में मगध में जीवन कोमारभञ्च (कुमारभृत्य) नाम का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>म० व० =, १ |

एक बहुत विख्यात वैद्य श्रीर शस्यचिकित्सक था। वह राजगह की गिणका रालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घूर पर फेंक दिया था। वह राजा विम्विसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा । बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्खिसला चला गया। कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घवड़ा उठा । उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। श्रौर उस ने गुरु के पास जाकर कहा-भगवन्, मै सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूं, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाने-खाने की श्राज्ञा दीजिये। गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उस के हाथ में एक फानड़ा दे कर उन्हों ने कहा--जाश्रो, तक्खिसला के चारों तरफ़ की परिधि में घूम जात्रो, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में प्रयोग तुम्हे मालूम न हो उसे उखाड़ लाग्रो। जीवक तक्खसिला के चारों तरफ घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला। तब गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, श्रीर रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया। पर साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्टी की स्त्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोगथा, जिसे सब वैद्य ऋसाध्य बता चुके थे। जीवक ने उसे ठीक कर दिया, श्रीर सोलह हजार कहापरा (कार्षापर्या) भेट पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख़र्च की फ़िक न करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस की चिकित्सा के चमत्कारों की ग्रानेक कहानियाँ प्रसिद्ध है।

जव जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुन्रा, तब बहुत लोग सुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में त्राने लगे। इस बात का पता लगते ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आ सके । इसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं १, म ।

प्रकार दुर्बल-चित्त ध्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्खु-संघ की आदर्शपरायण्ता, उद्घान अप्पमाद और सातिकता, सयत विनीत जीवन और सन्वी साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का वड़ा अंश आर्य अष्टागिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सन्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों वीहड़ जड़तों और अथाह समुद्रों की रकावटे लुत हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं मे बुद्ध का संदेश गूँज उठा।

### § ६५. बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण

बुद्धदेव के ऋन्तिम समय में उन के बहुत से साथी ससार से उठ गये थे। पसेनिध के पीछे उस के पुत्र विद्युडम (विद्युर्थ) ने किपलवाशु पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह सहार किया, और जब बुद्ध ऋपना पैतालीसवा वर्षावास सावत्थी में विता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें किपलवत्थु के खंडहर देखने पड़े। इधर जब वे राजगह पहुँचे, विम्बिसार का पुत्र ऋजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था।

राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र = आधुनिक पटना) होते हुए तथागत वेसाली पहुँचे। अम्वपाली गिणिका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली आये हैं, और उस की आम की वगीची में ठहरे हैं। उस ने उन के पास जा कर उन्हें भिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वोकार किया। लिच्छिव लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की वगीची की ओर चले.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अन्तिम समय की घटनाओं का वृत्तान्त महापरिनिन्नाण सुत्त (टीर्घं ० १६, के आधार पर ।

श्रीर जब उन्हों ने देखा कि श्रम्वपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए श्रीर उन के पहियों से पहिया टकराते हुए लौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा—"यह क्या बात है कि तू लिच्छिवियों के बराबर श्रपना रथ हाँक रही है ?"

श्रम्वपाली ने कहा—"श्रार्थ्यपुत्रो, मैंने नगवान् को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।" उन्हों ने कहा— "श्रम्वपाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे।"— "श्रार्थपुत्रो, यदि श्राप मुक्ते वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेव-नार नहीं दूँगी।" तब लिच्छिव लोगों ने निराश हो कर कहा, "हमें श्रम्वका ने हरा दिया, श्रीर वे उस की बगीची में पहुँचे।"

लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। श्रीर उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से श्राते देख कर मिक्खुश्रों से कहा— "भिक्खुश्रों, जिन भिक्खुश्रों ने तावितिश देवताश्रों को नहीं देखा है, वे लिच्छुवियों की इस परिपद् को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परिपद् की श्रालोचना करें, श्रीर लिच्छुवियों की इस परिपद् से तावितिश देवताश्रों की परिषद् का श्रनुमान करें।" लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के मोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा—लिच्छुवियों, मैंने कल के लिए श्रम्बपाली गिष्का का न्यौता स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर श्रपने हाथ पटके, श्रीर कहा—हमें श्रम्बका ने हरा दिया! श्रीर दूसरे दिन भगवान् ने भिक्छु-सघ के साथ श्रम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, श्रीर उसे धर्म का उपदेश दिया। तब श्रम्बपाली ने कहा—मगवन् मैं यह श्राराम (बगीचा) भिक्छुश्रों के सघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूं। श्रीर वह दान स्वीकार किया गया। श्रम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी थेरीगाशा में विद्यमान है।

वेसाली के पास वेज्यवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा । वहीं उन्हें

वड़ा दर्द उठा श्रीर मृत्यु निकट दीखने लगी। श्रानन्द ने उन से कहा—भगवन् जब तक श्राप भिक्खु-सब को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें श्राशा है श्राप देह न त्यागेंगे।—"श्रानन्द, भिक्खु-संघ मुक्त से क्या श्राशा करता है ? मैंने धर्म का सफ सफ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म मे कोई गाठ श्रीर पहेली (श्राचरियमुद्दी) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि मैं ही भिक्खु-सघ को चलाऊँगा, संघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता वनाये। तथागत की तो सो बात नहीं है। मैं तो श्रव जीर्ण चूढ़ा श्रस्सी वरस का हो गया हूँ; जैसे जर्जर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर। इस लिए श्रानन्द श्रव तुम श्रपनी ही ज्योति मे चलो, श्रपनी ही शरण जाश्रो किसी दूसरे की शरण मत जाश्रो, धर्म की ज्योति धर्म की शरण में चलो। ""

वेलुवगाम से बुद्धदेव मल्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें मोजन कराया और उस में स्अर का मास भी परोस दियार। उस के खाने से उन का दर्द वढ़ गया और रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें वड़ी पीड़ा होती रही।

पाना से ने कुसिनार की तरफ़, जो हिरएयवती (गंडक) नदी के तट पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की नगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा—"आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>श्रचदीपा विहरथ श्रचसरया श्रनञ्जसरया धम्मदीपा धम्मसरया श्रनञ् नसरया।

रेक्ड्यों का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था। वह हो सकता है; पर बुद्ध को मांस से परहेज न था। दे० तेलोबाद जातक (२४६)।

है जो तेरी भिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शका को दूर करना। श्रायुष्मान् चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ मोजन श्रीर चुन्द का दिया हुआ मोजन एक सामान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, श्रीर दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है।"

इसके बाद वे हिरएयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लो के साल-वन में गये; श्रीर वहाँ श्रानन्द से कहा कि जोड़े साल के वीच उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा श्रासन बिछा दो। साल के पेड़ श्रपने फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी श्रानन्द की श्रीर मिक्खुश्रों कि शंकाये निवृत्त करते रहे। इसी वीच सुभद्द (सुभद्र) नाम का एक पंडित उन के पास कुछ संदेह दूर करने श्राया। श्रानन्द ने उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुश्रा उन्हों ने श्रपने पास बुला कर उसे उपदेश दिया।

श्रन्त में भिक्खुश्रों से कहा—भिक्खुश्रो श्रव मैं तुम्हें श्रन्तिम बार बुलाता हूँ; संसार की सब सत्तात्रों की श्रपनी श्रपनी श्रायु है, श्रप्रमाद से काम करते जाश्रो, यही तथागत की श्रन्तिम वाग्गी है। श्रौर ऐसा उप-देश करते हुए भगवान बुद्धदेव ने श्रस्सी बरस की श्रायु में भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू०)।

कुिंसनारा के मल्लों ने उन के शरीर का दाह किया। श्रीर उन की धातु (फूल, श्रास्थ-श्रवशेष) को भालों श्रीर धनुषों से घेर कर सात दिन तक नाच-गान श्रीर माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरि-निर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत धातु (फूलों) का भाग माँगने के लिए लगे। श्रन्त में उन के श्राठ भाग किये गये। मगध के श्रजातशात्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसाली लिच्छावियों, किपलवत्थु के शाक्यों, पाना श्रीर

कुसिनारा के मल्लो, रामगाम के कोलियों, अल्लकपा के बुर्लियों, श्रीर वेठदीप के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, श्रीर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, श्रीर उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष करना पड़ा।

### § ६६. वौद्धों की संगतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय

महापरिनिर्वाण के वाद वृद्ध भिक्ख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि सव लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षात्रों का एक साथ गान करें। ५०० त्रईत् ( मिक्खु ) इस कार्य के लिए राजगहीं मे इकट्टे हुए । उपालि विनय अर्थात् संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमास माना गया, और भ्रानन्द घम्म मे। सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों की पहली संगीति कहते हैं। एक सौ वरस वाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, श्रीर फिर उस के दो शताब्दी वाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी। वौद्ध भिक्खुत्रों त्रौर विद्वानों की ये संगते संगीतियाँ इस लिए कहलाती थीं क्योंकि उन मे बुद्ध की शिक्षाये गाई जातीं ऋर्यात् उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों मे वौद्धों के धार्मिक वाङ्मय ग्रयवा तिणिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाङ्मय के दो ही विभाग थे--- प्रमा श्रौर विनय; पम्म श्रर्यात् धर्म के सिद्धान्त, श्रौर विनय श्रर्यात् मिक्खु-संघ के आचरण के नियम। तीसरी संगीति के कुछ अरसा वाद वौद्धों का धार्मिक वाङ्मय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; विनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तपिटक में रक्ला गया, श्रीर श्रमिवम्म नाम से एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दार्शनिक श्रीर श्राध्यात्मिक विवेचना थी। यह सव मूल वाङ्मय उस समय की वोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में

<sup>ै</sup>इन स्थानों का निर्धारण श्रभी नहीं हो सका, पर ये निरुचय से मरुजराष्ट्र के नज्दीक हिमालय की तराई में थे।

है। बाद में उस के ग्राधार पर संस्कृत में तथा ग्रन्य ग्रनेक देशी विदेशी भाषात्रों में एक बड़े वाङ्मय की सुष्टि हुई जो श्रब तक भारतवर्ष, सिंहल, बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, ऋादि देशों का श्रौर किसी समय श्रफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया क्रादिकाभी पवित्र वाङ्मय था।

### § ६७. भगवान् महावीर

बुद्धदेव अपने समय के अकेते सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से ऋधिक प्रसिद्ध वर्धमान महावीर हैं। वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के निकट कुएडग्राम में वृजि-गया के जात्रिक कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान का जन्म हुआ था। उन की माता का नाम त्रिशला था, अप्रीर वह लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के राजा विम्बिसार को न्याही थी, श्रौर उस का पुत्र कुणिक अजातशतुथा। सिद्धार्थ के एक लड़की श्रीर दो लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे। सिद्धार्थ श्रीर त्रिशला तीर्थंड्वर पार्श्व के श्रनु-यायी थे। वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह हुस्रा, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के देहान्त के बाद तीस बरस के वय में श्रपने बड़े भाई निन्दिवर्धन से इजाजत ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमग् श्रीर तप के बाद . अन्हों ने "जुम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पूर . .. " कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त किया तब से वे ऋईत् ( पूज्य ) जिन ( विजेता ) निम्रन्थ ( बन्धनहीन ) श्रीर महावीर कहलाने लगे, श्रीर

<sup>ै</sup>ज्ञान्निक वृजियों का एक प्रसिद्ध कुल था। श्राजकल बिहार के भूमिहारों में जैयरिया जोग शायद उसी को सूचित करते हैं।

चौवीसवे तीर्थक्कर माने गये । उन के श्रनुयायियों को श्राजकल हम जैन कहते है, पर प्राचीन काल में वे निर्ग्रन्थ कहलाते थे।

वर्धमान के भ्रमण श्रीर साधना-काल में गोशाल मह्स्वतीपुत्र नामक , एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद में मतमेद के कारण वह श्रालग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार स्त्री हालाहला की दुकान को श्रापना श्रद्धा बनाया, श्रीर श्रपना एक श्रालग सम्प्रदाय चलाया, जो श्राजीवक कहलाता था।

निमायठ वातपुत्त (निर्मन्थ जात्रिकपुत्र) अथवा महावीर अर्हत् होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजग्रह के निकट पावापुरी में कार्तिक अमावस को रात उन का निर्वाण हुआ।

पार्श्व ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपिरग्रह की शिक्षा दी थी, महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात—ब्रह्मचर्य —पर भी बहुत बल दिया। बुद्ध और महावीर की शिक्षा में मुख्य मेद यह था कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और क्रच्छ तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे।

मगध श्रादि देशों में महानीर की शिक्षाश्रों का बहुत जल्द प्रचार हो गया। किलग देश भी शीव्र उन का अनुयायी हो गया, अशेर खुद्र पिछुम भारत में भी उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई। अनेक उतार-चढ़ानों के वाद आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में वनी हुई है। अर्धमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी वोली की पूर्वज थी उन का एक विस्तृत वाङ्मय भी है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ज० वि ऋो० रि० सो० १३, पृ० २४६ । <sup>२</sup>दे० क्ष २१ । २५

#### ग्रन्थनिदेंश

प्राचीन पालि वाङ्मय मे बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की श्रनेक घटनाश्रों का जगह जगह उल्लेख है। पीछे जो जीवनियाँ खिखी गई, उन मे श्रलौकिक चमत्कारों से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिलकुल टक दिया गया है। प्राचीन पालि वाङ्म् मय में जो जीवनी के निर्देश है, उन में भी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं श्रधिक स्थान है। जिन श्राधुनिक श्रालोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उल्लेख करना ही पड़ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन चमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, श्रीर श्राधुनिक श्रालोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप श्रीर इतिहास दिखलाने को ही बुद्ध की जीवनियाँ लिखी है। उत्पर के पृष्ठों में बुद्ध की जीवनी को दिव्य चमत्कारों से श्रलग रखते हुए श्रुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुच्किर कहानियाँ उस में श्रा जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे कहानियाँ है। श्राधुनिक ग्रन्थों में से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया जाता है।

कर्न-मैनुत्रजल स्रॉव इंडियन बुद्धिन्म् ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासवर्ग १८६६ ।

श्रोल्डनवर्ग—बुद्ध हिन लाइफ, हिन डौक्ट्रिन, हिन श्रीडर (बुद्ध, उन की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ), मूल जर्मन (बर्लिन १६०३) का श्रम्रजी श्रनुवाद, भाग १ (जीवनी) तथा विषयान्तर २।

जगन्मोहन वर्मा—बुद्धदेन, ना॰ प्र॰ सभा। मूल बौद्ध प्रन्थों के श्राधार पर लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारों मे विश्वास प्रतीत होता है। रोकहिल---लाइफ श्रॉव दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी), द्रूबनर, लंडन १८८४; तिब्बती अन्यों के श्राधार पर ।

विगान्डेट--लाइफ आर लिजेन्ड ऑव गौदम (गौतम की जीवनी श्रथवा ख्याति ) बरमी ग्राधार पर । ३ संस्क॰, लंडन १८८०।

ई० एच्० झ्यूस्टार—लाइफ श्रॉव गीतम दि बुद्ध (गीतम बुद्ध की जीवनी)

हूबनर १६२६। बहुत श्रन्छी नई पुस्तक। लेखक श्रपने मुँह
से कुछ नहीं कहते, प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थों का श्रनुवाद देते

हुए बुद्ध की पूरी जीवनी कह गये है। सुभे यह प्रन्थ यह

प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला।

श्रीमती सिंक्तेयर स्टीवन्सन—िद हार्ट श्रॉव जैनिक्स् (जैन धर्म का तत्त्व ), श्राक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६१४ ।

इस के आगे निश्नतिखित शब्द मैंने सन् ११६० में बढाये थे—
"मेरे विद्वान् मिन्न बावा रामोदर सांकृत्यायन न्निपिटकाचार्य तथा प्रिय
शिष्य भिन्नखु आनन्द कौसल्यायन मिल कर मृल बौद्ध अन्यों के उन
अंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन में बुद्ध की जीवनी का वृत्तान्त है। उन
खयडों को एक क्रम में ला कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का
उन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, सुम से जब उन्हों ने
बात की उन्हें न्यूस्टार की पुस्तक का पता न था। और उन का संग्रह उस
की अपेना बढा और प्रामाणिक होगा।

उक्त शब्दों के तिखे जाने और छुपने के बीच बाबा रामांदर भिक्खु राहुल वन चुके, और उन का प्रन्थ बुद्धचर्य्या छुप कर प्रसिद्धि पा चुका।

### परिशिष्ट इ

# बौद्ध धर्म श्रौर वाङ्मय के विकास का दिग्दर्शन

### १, थेरवाद

बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाङ्मय विनय श्रीर धम्म था, जो श्रव विनय-पिटक श्रीर पुरुपिटक के श्रन्तर्गत है। विनय श्रीर धम्म के रूप में वह वाङ्मय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। श्रमिधम्मपिटक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक श्रन्थ कथावत्थु श्रशोक-कालीन तीसरी सगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुश्रा है, श्रीर उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो श्रठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका-बले में थेरवाद का समर्थन किया गया है। कथावत्थु श्रमिधम्मिपटक के सब से पीछे लिखे गये श्रशो में से है। उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो। यह प्राचीनतम वाङ्मय पालि में है। पालि भारतवर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो श्रव तक विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी। थेरवाद का सब वाङ्मय पालि में ही । उस के विद्यमान तिपिटक का दिग्दर्शन इस प्रकार है—

#### क विनयपिटक

विनयपिटक का विषय विनय ऋर्थात् श्राचार सबन्धी-नियम हैं। उसके तीन भाग हैं (१) विभन्न या सुत्तविमङ्ग (२) खन्धक (३) परि- वार | विमङ्ग के दो भाग हैं |—महाविभङ्ग (भिक्खुविभङ्ग) श्रौर मिक्खु विमंग | उन दोनों में से पहले के फिर सात श्रौर दूसरे के छः श्रंश हैं, जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के यम्म (नियम) कहे हैं | उन धम्मों में से पाराजिक श्रौर पाचित्तिय मुख्य हैं |

पाराजिक वे श्रापराध हैं जिन के करने से भिनखु या भिनखुनी परा-जित या पतित हो जाते हैं। पाचित्तियधममों में छोटे श्रापराधों के प्राय-श्चितों का विधान है। समूचा विमङ्ग इतिहास-वर्णन शौली में है— भगवान् उस समय श्रमुक दशा में श्रमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि।

त्राजकल हिंसक मे, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमङ्ग दो जिल्दों में छुपता है। पहली जिल्द में सुख्य वस्तु भिक्खु-पाराजिक होती है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द को पाचि-तिय कहते हैं। उस में भिक्खु-पाचित्तिय के साथ भिक्खु-गी-विमङ्ग सम्मिलित रहता है।

खन्यक के दो पुस्तक हैं — महावग्ग श्रीर चुल्लवगा। महावगा में वड़ी शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर (तरुगा श्रमगा) श्रीर भिक्खु के कर्तव्य श्रादि। चुल्लवगा में छोटी शिक्षायें हें, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना श्रादि। वैसे उन में भगवान की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, श्रीर उसी में प्रसंगवश सब शिक्षायें श्रा गयी हैं। चुल्लवगा के श्रन्त में पहली श्रीर दूसरी संगीति का चृत्तान्त भी शामिल है।

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह पीछे की चीज़ है।

#### ख. सुत्तपिटक

पम्म की वास्तविक शिक्षाये सुत्तपिटक में हैं। सुत का संस्कृत ऋनुवाद सूत्र किया जाता है, पर वास्तव मे वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त हैं—

- (१) दीव निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं श्रीर उन में कुछ ३४ लम्बे सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाण सुत्त इन्हीं में से एक है।
- (२) मिन्भिम निकाय, जिस में तीन पर्य्यासक (पंचाशिका) हैं, ग्रौर उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।
- (३) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त विणित विषय की बढ़ती सख्या (१ से ११ तक) के कम से रक्खे गये हैं। नमूना — एकक निपात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से बड़ी हैं और वह धर्म, इत्यादि, फिर दुक निपात में, दो धर्म हैं — एक शुक्ल धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्णन। इसी प्रकार आगे त्रिलक्षण का वर्णन तिक निपात में, पख्च स्कन्ध का पचक निपात में इत्यादि।
- (४) सयुत्त निकाय, जिस के सुत्त सयुक्त (सम्ब्रह्म) समृहों मे ग्रार्थात् विषय-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-सयुत्त में सब देवता-विष-यक सुत्त इत्यादि। वह सब निकायों से बड़ा है, ग्रीर उस के ५६ सयुक्त निम्निलिखित पाँच वग्गों में बॅटे हैं—सगाय-वग्ग, निदानव०, खन्धव०, सळायतनव०, महाव०।
- (५) खुदक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे श्रीर विविध पुस्तक हैं—खुदकपाठ, धम्मपद, उदान, इत्तिबुतक, सुत्तनिपात, विमा-नवत्यु, पेतवत्यु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसमिदा, अपदान, बुद्धवस श्रीर चरियापिटक।

इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धममपद श्रीर सुत्तिपात तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम श्रंशों में से। सुत्तिपात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, धम्म- पद, उदान, इतिबुत्तक, येरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पॉच बगां में विभक्त हैं, जिन में से कम ले कम अट्ठक्विया और पारायण्विया का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, उदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तिपात के अट्ठक्विया, पारायण वगा और खमाविसाण सुत्त की अट्ठक्या (अर्थकथा = भाष्य) ही का नाम निद्देस है, और वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तिपात एक छोटी सी पुस्तक है, और उस के विचार और शैली विलक्ष्त उपनिषदों की सी है। उपनिषदों और गीता की ही तरह उस के छन्दों में गर्यों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक अनुस्तुम् त्रिस्तुम् जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों और सुत्तिपात के समय में भी परस्पर वहुत अन्तर नहीं हैं।

उदान उन अर्थ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप से आप मुँह से निकल पड़ी हों। इत्तिबुक्तक मे बुद्ध की उक्तियों का संग्रह है। थेरगाथा और थेरीनाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं।

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वृत्तु है। इस समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्यवरण्या है, और वह आरम्भिक जातकरुक्या के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धगोष को कहा जाता है। मृल जातकरुक्या मे दो वन्तुएँ थीं, एक तो गाथायें जिन के लिए पालि या पोत्यका या पालि पोत्कया शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अदुक्या। गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाद्मय में सदा आख्यायिकामयी गोतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है। वहीं गाथायें जातकरुक्या में पालियों अर्थात् पार्क्यां कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पालि भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुक्त में उस में वैसी रचनायें ही वहत

थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यो मूल रूप में बनी रहने दी गई थीं, श्रौर पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी गईं। वे पालियाँ या गाथाये बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवएएाना के ऋब चार ऋंग हैं, ऋौर वही मृल जातकट्ठकथा के भी रहे होंगे—एक पचुपन्न वत्थु, दूसरे ऋतीतवत्थु, तीसरे वेय्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे श्रंग को छोड़ कर बाकी तीनों श्रद्धकथा में सम्मिलित हैं। समूची जात-कत्थवएग्ना में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूर्व जन्मों श्रीर इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न वस्त् ( उपस्थित था विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू होता है। उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अव-सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद त्रा गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, श्रीर वही श्रसत्त जातक श्रीर अतीतवत्यु होती है। उस का कुछ श्रश पालियों या गाथात्रों में ऋौर बाकी गद्य मे होता है; वह गद्य भी ऋटुकथा ही है। जहाँ बीच में पालि ग्राती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, स्रोर वही वेय्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों मे से इस जन्म में कौन र कीन है सो घटा कर बताते हैं, श्रीर वहीं समोधान कहलाता है। क्योंकि स्रतीतवत्थु का गद्य श्रंश भी पालियों मे पूरी तरह गुँथा हुस्रा है—उन गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का ऋर्थ मुश्किल से बनता है—इसी लिए उस गद्य श्रंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर-क्षित चली आती माननी पड़ती है। दो बार अनुवाद ज़रूर हुआ है, पर श्रनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों की पालियाँ श्रौर कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया

है, इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं। संसार के वाङ्मय में जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है। मनोरखकता, सुरुचि श्रीर शिक्षापूर्णाता में उनका सुकावला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फौसवील ने रोमन अक्षरों में छु: जिल्हों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है, श्रीर उन का पूरा श्रग्नेज़ी अनुवाद भी हो चुका है।

अपदान = (सं०) अवदान = ऐतिहासिक प्रवन्ध, किसी शिक्षादायक या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणाल-वदान, एवं उन सब का सग्रह दिव्यावदान ! तिपिटक के अपदान में थेर-अपदान और थेरी-अपदान सम्मिलित हैं । बुद्धवंस में पहले २४ वोधि-सत्वों और पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त कृतान्त हैं ।

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सव जगह एक सी है। एवं मया सुत—'ऐसा मैंने सुना है'—से कहानी शुरू होती है, और उस समय भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तव अमुक आदमी ने यह वात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का सवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनाये भी। खुद्ध में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले चार निकायों की तरह, बिक्त उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक के समय तक की बाते आ गई हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० के अभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं, जिस से उस समय पाँचो निकायों का वन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध होता है।

र एपि० इ० २, १३; बु० इं० ए० १६७।

#### ग, अभिधम्मपिटक

श्रिमिधम्मिपिटक में धम्म का दार्शानिक विवेचन श्रौर श्रध्यात्मशास्त्र है। उस में निम्न लिखित सात प्रन्थ हैं—(१) धम्मसगिन, (२) विमंग, (३) धातुकथा (४) पुम्गलपञ्जति (५) कथावत्यु (६) यमक (७) पट्ठान।

थरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल वाद पूरा हो गया था। तिपिटक के पीछे के पालि अन्यों में मिलिन्दपञ्हों प्रसिद्ध है। ५ वी शताब्दी ई॰ के शुरू में मगध में बुद्धघोष आचार्य हुआ। उस ने सिहल जा कर अशोक के पुत्र मिहन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिहली अट्ठकथाये वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्ठकथाये लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोगलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। वरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोप ही लंका से तिपिटक ले गया था। आधुनिक विद्वान् उस वात को पूर्ण सत्य नहीं मानते।

सिंहली भाषा ऋार्य है (दे० जपर §§ ११, १६, तथा नीचे § ११०), किन्तु वरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु ऋव तीनों की वर्णभालाये और लिपियां भारतीय हैं (दे० ऊपर § २३)। इसी कारण तीनों देशों की ऋपनी ऋपनी लिपियों मे पालि वड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन तीनों भापाओं पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है। और वे ऋब तक ऋपने पारिभापिक शब्द बहुत-कुछ पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छुपता है। लएडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे

रोमन अक्षरों में भी समूचा छाप डाला है। बरमी और स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक बिरले अन्थों के सिवाय अभी तक वह नहीं छपा। धम्मपद के कई नागरी सस्करण हो चुके हैं। मिष्मम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात १९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है।

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए सिहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घटों का ही काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त आवश्यक हैं।

#### २. सर्वास्तिवाद आदि

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को अपनी अपनी भाषामें ही कहें सुने। इसी कारण प्रत्येक वाद का वाह्मय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का सुख्य केन्द्र रहा होगा। किन्तु उन वादों के वाङ्मय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और उन में से अब कोई कोई प्रन्थ मिलते हैं।

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। श्रमल मे तीन सर्वास्ति-वाद थे---

- (क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी भाषा में रहे होंगे।
- ( ख ) त्रार्य-सर्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल में मधुरा में था। उन के प्रन्थ संस्कृत में थे। ऋशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है।
- (ग) मूल-सर्वास्तिवाद जो किनष्क के समय (पहली शताब्दी ई॰ अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था। आजकल जब सर्वास्तिवाद का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस

सम्प्रदाय से ही श्रमिप्राय होता है। कश्मीर ख्रौर गान्धार के सर्वास्ति-वादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, त्रौर उस में महाविमांषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुन्ना था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर ख़ुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, ग्रीर कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए। महाविमाषा के हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविमाषा, अभिघरमविमाषा कहते हैं। इस प्रन्थ कें कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को त्रैमाषिक भी कहा जाता है । सौत्रान्तिक श्रीर वैभाषिक सम्प्रदायों मे थोड़ा ही मेद है।

वैमाषिकों का वाङ्मय संस्कृत मे था, स्त्रौर भारत में वह प्रायः सब नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिव्वत श्रादि में उस के अनेक ग्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं। उन का विनय विनयवस्तु कहलाता है, श्रौर उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणतः सर्वास्तिवादियों का विनय श्रीर सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा ग्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग ऋौर खंधक का मेद नहीं है। उस की माषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। श्रन्य प्राचीन सम्प्रदायों के ग्रन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं: जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशास्त्र का चीनी श्रनबाद ।

#### ३. महायान

महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व-प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक श्रर्हत-यान, दूसरे पच्चेक ( प्रत्यक् ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यक् सम्बुद्ध )-यान । पहला स्वरपकव्टसाध्य है। पञ्चेकबुद्ध का ऋर्थ है जिसे केवल ऋपने लिए बीध हो, श्रीर सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बीध हो।
महायान नाम का उदय यों हुआ कि किनष्क-कालीन श्राचार्य नागार्जुन ने
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष
प्रशंसा की, श्रीर उसे महायान कहा। श्रीर उस महायान की प्रशंसा में
नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाङ्मय भी श्रव
त्रिपटक में बाँट दिया जाता है, पर वास्तव में उस मे विनय श्रीर श्रिमधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं,
जैसे, रतकूट सुत्त जो तिब्बती श्रनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये
गये वैपुल्य (वेधुल्ल)-सूत्र जैसे लिलतिक्तर (खुद्ध की जीवनी)
सद्धम्म पुरुद्धरीक करुणा पुरुद्धरीक श्राठिन श्राविन हैं। में संस्कृत जातकमाला का
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं।

यों जब महायान वाङ्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी प्रन्थों (जैसे लिलतिवस्तर या अश्वधोध-कृत बुद्ध-चित, आदि) को, एवं जातक तथा अवदान-प्रंथों (जैसे अवदानशतक, अशोकावदान आदि) को विनय में गिना जाता हैं। सुत्तों में अवतसक गन्यन्यूह, सद्धर्मपुराखरीक, सुखावती-न्यूह, प्रज्ञापारमितासूत्र (माध्यमिक वाद का), विमलकीर्त्तिनिटेशसूत्र, लङ्कावतार सन्धिनिमें। चन तथा सुवर्णप्रन्हाश (योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती होती है। इन सब में वही सुत्तों की शैली—एव मया अतम्—पायी जाती है। अभिवर्म में कुछ अन्य माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। पहली कोटि में नागार्जु न-कृत प्रज्ञापारमितासूत्र-शास्त्र, द्वादशनिकाय-शास्त्र और माध्यमिक-शास्त्र, आर्यदेव-कृत शतशास्त्र तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार नामक अन्य हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारमूमि, तथा आसग और वसुवन्धु के अन्य सम्मिलित हैं। वसुवन्धु और आसंग नामक दो विद्वान् माई ५ वीं शतान्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुवन्धु ने

जब अभिधर्मकोष लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; वाद श्रासंग ने उसे योगा-चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों भाइयो के समय तक महायान वाड्मय पूर्ण होता रहा । वसुबन्धु की त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी श्रनुवाद य्वान ज्वाह ने किया । मूल स्त्रब नहीं मिलता । स्त्रासंग स्त्रौर वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दार्शनिको में से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शकर का श्रद्धैतवाद निर्भर है।

उन के बाद दिङ्नाग के समय से बौद्धतार्किक होने लगे, जिन के मूल ग्रन्थ श्रव नष्ट हो चुके हैं।

महायान ऋब चीन, कोरिया ऋौर जापान में रह गया है। किसी समय समूचे उत्तर पन्छिम भारत, श्रफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची वुखारी तुर्की स्रादि भाषास्रों में, एवं इरानी की एक शाखा सुग्धी में भी महायान ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुर्क विद्वान् श्ररवी के प्रभाव से श्रपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा मे अपने उसी प्राचीन वाड्मय की फिर शरण लेने लगे हैं।

#### ४. वज्रयान

वज्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो श्राजकल तिब्बत श्रीर मगोलिया में प्रचलित है, श्रीर मध्य काल में भारतवर्ष, पहले हिन्द श्रीर मलायु दीपावली में बड़े ज़ोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान् लामा-पन्थ कहते हैं, िकन्तु स्वय तिब्बती ऋपने पन्थ को दोर्जेथेप्पा कहते हैं, जो वज्रयान का ठीक शब्दानुवाद है; दोर्जे = वज्र, थेष्पा = यान, मार्ग ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे §§१६१, १७४, १८८ छ, २०८; 🕸 २८। ैद्रे० नीचे 🐒 १०४ अ, ११८ ।

वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे श्रा गया। उस का वीज शुरू से मौजूद था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवतात्रों की पूजा थीं, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवतात्रों मृत-प्रेत जादू-टोना कृत्या-स्त्रमिन्चार स्त्रादि पर विश्वास था ही । वह जनता का धर्म अथर्व-वेद में संकत्तित है, -- आयर्वण मनत्र-तनत्र भारत-वर्ष मे सदा से प्रसिद्ध रहे हैं । टिलक ने अथर्ववेद को काल्दी वेद कहा है, श्रीर पार्जीटर ने श्रुग्वेद १०—८६ की इन्द्र वृषाकिप श्रीर इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-कौठे की द्राविड देव-कथात्रों की भलक सिद्ध की है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है, श्रीर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुभान भी यही मानने का है, कि भारत-वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनार्य-मूलक है। समाज के निचले ऋंश में वह सदा से प्रचलित थी, ऋौर ऊँचे धर्म श्रीर उस धर्म मे सदा परस्पर प्रभाव श्रीर श्रादान-प्रदान भी होता रहता था। उस मन्त्रयान या जादू-ग्रामिचार-मार्ग से कई श्रच्छी वस्तुत्रों का जन्म भी हुत्रा है। वैद्यक-शास्त्र का त्रारम्म न केवल भारतवर्ध में प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हुआ है। श्रारम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ श्रौषिघयों की सहायता ली जाती थी, तजरवा करते करते श्रोष-षियों के प्रभावों का ज्ञान ऋधिक निश्चित हो गया, ऋौर उसी से ऋायु-र्वेद का जन्म हुआ। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सव जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपन है ही, यद्यपि उसकी अञ्छी वस्तुत्रों मे गिनती नहीं हो सकती। प्रकृति-देवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, ग्रौर उस ने बुद्ध के ग्राचार संयम-मार्ग को जन्म दिया। संयम के अभ्यास के लिए मन को एकाग्र करने, चित्त-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० ऋर्घ १, १।

रजा० रा० ए० सो०, १६११ पुरु म०३-म०६।

वृत्तियों के निरोध श्रीर ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। इघर मन्त्र-श्रमिचार-मार्ग मे भी बाह्य क्रियाश्रों की सहायता से मनुष्य ने श्रप्ते श्रन्दर शक्ति केन्द्रित करने के श्रम्यास किये, श्रीर उन से हठयोग श्रादि की उत्पत्ति हुई। हठयोग जहाँ तक शरीर की श्रुद्धि श्रीर नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की क्रियाश्रों को श्रपना सहायक मान सकता था, यद्यपि श्रलौकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के श्रम्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकृत थे। इस प्रकार दक्षिण श्रीर वाम मार्ग में परस्पर प्रभाव श्रीर श्रादान-प्रदान होना स्वामाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमाये निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है। वाम मार्ग में श्रच्छाई का यह श्रंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीर्घ काल तक बना रहा है, श्रीर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है।

बुद्ध से पहले श्रीर उनके समय भी वह श्रनेक रूप से जनता में विद्यमान था। श्रीर यद्यपि बुद्ध श्रन्य विश्वासों श्रीर रहस्यपूर्ण बातों के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई श्राचिरियमुट्टी न थी, तो भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, श्रीर उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग श्रसम्भव था।

जिस सम्यक् समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाय श्रीर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी (सुचो के सच्चेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था) श्रादि का बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया।

बीद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक श्रीर कारण भी समभता हूँ, श्रीर क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बीद्ध मत के इतिहास श्रीर भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनो-विज्ञान श्रीर समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए मैं उसे खुली और वारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूं। बुद्ध के विहारों श्रीर प्राचीन ऋषियों के श्राश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेंद था। उन श्राश्रमों में स्त्रियाँ श्रीर पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध विहारों में वे फ़ौजी छावनियों की तरह ऋलग ऋलग रक्खे जाते, श्रौर वौद्ध मार्ग मे युवकों श्रीर युवतियों को भी बहुत श्रासानी से प्रत्रच्या मिल जाती थीं। साधारण मनुष्यों के समाज में स्त्री श्रीर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकृत था, श्रीर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से उस की श्रावश्यक प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले श्रादर्श के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी दवी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, श्रौर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल के द्वारा सम्यक्-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज्र-गुरु का आदर्श मिला दिया। इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध ग्राचार-भूलक धर्म के बड़े ग्रादशों की परिभाषात्रों के खोल में वीभत्स गुह्य पाप ऋा छिपा !

मध्य काल में तिब्बत श्रीर नेपाल से जावा मुमात्रा तक समूचे वृहत्तर मारत में बौद्ध श्रीर अबौद्ध समी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली हो उठने श्रीर जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने लगने का मुक्ते यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में कुछ श्रच्छा—शक्ति-उपार्जन का—श्रंश भी था, श्रीर उसी के कारण उस का जीवन वना रह सका। जाति के जीवन श्रीर विचार में प्रवाह श्रीर गति वन्द हो जाने की दशा उस के भूलने-फलने के लिये बहुत ही श्रनुक्त थी।

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्थ-मजुर्धा-मूलकलप है, जिस की वैपुल्य सूत्रों मे गिनती है। वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई थी । वह प्रनथ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा । फिर गुहासमाज या तथागत-गुह्यक या अष्टादशपटल नामक अन्थ बना, जिस मे पहले-पहल वज्रयान का नाम है। उसके बाद सातवीं-त्राठवीं-नौवीं शताब्दी ई० मे ८४ सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे। उन के सबध मे पूरी जानकारी हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ऋं। दोहा मे है। उनमे गुद्धसिद्धि के लेखक पद्म-वज्र या सरोचहवज्र, उस के समकालीन ललितवज्र, कम्बलपा, कक्कुरिपा श्रादि, पद्मवज्र के शिष्य ग्रनगवज़, उस के शिष्य उड़ीयान या ग्रोडियान के राजा इन्द्रभृति तथा उस की शिष्या ख्रौर बहन लक्ष्मीङ्करा देवी, ख्रौर इन्द्रभृति के पुत्र गुरु पद्मसभव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम तिब्बती वाड्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव श्रीर शान्तरक्षित ने तिब्बत जा कर ( ७४७-७४९ ई॰ में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए उन का समय सातवीं शतान्दी ई० का पिछला श्रंश है। स्रनग-वज्र स्रादि का नाम तिब्बती तज्यूर में है, स्रीर उन के प्रन्थो के तिब्बती श्रनुवाद भी हैं। श्रब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं श्रीर गायक-वाङ त्रोरियटल सीरीज् में छपे हैं---श्रनगवज्र-इत प्रश्लायविनिश्चयसिद्धि, इन्द्रभृति-कृत ज्ञानसिद्धि<sup>२</sup> तथा सग्रह-ग्रन्थ साघनमाला । उत्तर भारत की जनता मे योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्रयान के ८४ सिद्धों में से एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ वज्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>गखपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज् मे ।

<sup>े</sup>वज्रयान-वाङ्मय का उक्त इतिहास इन्हीं प्रन्थीं की विनयतीप भट्टाचार्य्य-तिखित सूमिका के श्राधार पर है।

त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ वज्रयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वर्णमाला तव से भारतीय (ब्राह्मी) चली आती है। कुछ उच्चारण अधिक हैं जिन के लिए नये चिह्न वना लिए गये थे। नमूने के लिए उक्त दोर्ज शब्द में ओकार हस्व है, तेलुगु में भी हस्व और दीर्घ दोनों ओकार होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के लिए नये सकत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए।

विन्वती भाषा का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं। विन्वती-वर्मी भाषत्रों का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर §§ १८, २०—२२ )। उसी परिवार की वर्मी भाषा में भरपूर पालि शन्द आ गये हैं, और अब तक लिये जाते हैं। किन्तु तिन्वती में, यद्यपि उस का समूचा बाङ्मय सस्कृत से अनुवादित है, संकृत शन्द बहुत नहीं है। उस में न्यक्तियों और स्थानों के संस्कृत नामों का भी हूबहू शन्दानुबाद कर दिया जाता है!

त्रिपिटक का पूरा तिव्यती अनुवाद है जो कल्यूर कहलाता है। क= शास्त्र, ल्यूर=अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तल्यूर है, जिस में उस की व्याख्या, अनुवादकों का चुत्तान्त आदि है। समूचे कल्यूर का तिव्यती से मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मगोल भाषा की लिपि अलग है। तो भी उस में बौद्ध वाद्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था। मगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द संस्कृत ते ले लिये हैं। उन शब्दों का उच्चारण मगोल सुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभ्रश हो गया है। उदाहरण के लिए, (संस्कृत) विहार = (मंगोल) बोलारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोलारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विहार पान्त और मध्य एशिया के बोलारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है।

#### बारहवाँ प्रकरण

#### मगध का पहला साम्राज्य

( लगभग ५६० ई० पू०--३७४ ई० पू० )

## § ८८. अवन्ति कोशल और मगध की होड़

हम देख चुके हैं ( \$ ८३ ) कि कोशल मगध श्रवन्ति श्रीर वत्स ये चार बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के श्रारम्भ में भारतवर्ष कें केन्द्र-भाग में थे । उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने श्रपना धर्म-चक्र चला कर चातुर्दिश (चारों दिशाश्रों के श्रन्त तक पहुँचने वाले, सार्वमौम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भी श्रपने को चातुरन्त सार्वमौम (समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती थी । सार्वभौम श्रादर्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों में समाया हुश्रा था । उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन—श्रयीत् श्रवन्ति कोशल श्रीर मगध—श्रपनी श्रपनी शक्ति बढ़ाने श्रीर एक दूसरे को पञ्जाड़ने की होड़ में लगे थे।

#### § ६६. श्रवन्तिराज प्रद्योत श्रौर वत्सराज उदयन

सब से पहले अविन्त ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा प्रद्योत से उस के सब पड़ोसी डरते और उस के आगे सुकते थे। भारत-वर्ष के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>भास—स्वप्नवासवदत्तम् ( त्रिवेन्द्रम्, ) पृ० ६७ ।

निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिस्ली की है। मथुरा और दिस्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पज्ञाव मध्यदेश राजपूताना और मालवा के वीच पड़ता, तथा पज्ञाव से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाव राजपूताना और मालवा के, और मध्यदेश से पंजाव राजपूताना और मालवा के रास्तों को कावू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को लेने का अर्थ उस इलाके को लेने का वहीं अर्थ होता था जो आज दिल्ली को लेने का होता है।

अवन्ति की राजधानी उज्जेनि (उज्जेयिनी) एक वड़े महत्त्व की नगरी थी। पिच्छुम समुद्र के तीयों (वन्दरगाहों) और उत्तर मारत के वीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था। उज्जेनि से पिच्छुमी मध्यदेश तथा पञ्जाव के सार्थ (काफ़ले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यप्रदेश (कीशल) और मगध के कोसिय (कौशाम्बी)। मथुरा से पञ्जाव और पिच्छुमी मध्यदेश (गङ्गा-जमना दोआव के उत्तरी भाग) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसिय से कोशल और मगध के रास्ते भरते थे। अवन्ति के राज्य को फैलने के लिए एक तरफ मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ कोसिय का।

मगघ श्रीर कोशल जैसे समृद्ध देशों के न्यापार-मार्ग पर रहने के कारण कौशाम्त्री बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह वस्स देश की राजधानी यी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था। श्रायांवर्च के उस समय के सव राजवंशों में भारत वंश सव से प्राचीन श्रीर कुलीन था। उस समय के लोग यह श्रवुभव करते थे कि वही

वह वंश था जिस के राजर्षियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रिषक और सुन्दर जवान था उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ।

कहते हैं 3 उसे हिश्यकन्त सिण् (हिस्तकान्त शिल्य) ग्राता था; एक मन्त्र का प्रयोग कर श्रौर हिश्यकन्त वीणा को वजा कर वह किसी भी हाथी को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चएड पज्जोत ने ग्रपने ग्रमात्यों से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, श्रौर दोना देशों को सीमा के घने जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए श्राया हुग्रा था, एक काठ का वनावटी हाथी, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुग्रा था, छोड़वा दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणा वजाना श्रुक्त किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था श्रौर उलटी तरफ दौड़ पड़ा! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, श्रौर हाथों के श्रौर जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुरुपों ने उसे पकड़ लिया। पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में वन्द करवा दिया, श्रौर तीन दिन वड़ी खुशियाँ मनाई । उदेन ने तीसरे दिन श्रार-क्खिं से पूछा—तुम्हारा राजा कहाँ है ?

"दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।"
"क्या यह श्रीरतों की सी वात तुम्हारा राजा करता है! शत्रु राजा
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> प्रकाशरानर्पिनाममेधेयो वेदात्त्रसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः— प्रतिज्ञायोगन्वरायसम् ( त्रिवेन्द्रम् ) पृ० ३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कालीदास—मेघदूत १, ३१।

उध्ममपदत्यकथा—धप्पमाद्वगा, उद्देनवत्थु के ग्रन्तर्गत वासुलदत्ताय वत्थु । यही कथा थोड़े भ्रन्तर सं प्रतिज्ञायौगन्धरायण में है ।

उन लोगों ने जा कर पञ्जीत से वह बात कही । पञ्जीत ने श्राकर उदेन से कहा-वात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा मन्त्र त्राता है, वह मुक्ते सिखा दो।

"तिखा दूँगा, पर क्या तुम सुमते (गुरु वना कर) अमिनादन करोगे १"

"क्या! मैं तुम्हें श्रमिवादन करूँगा ! कभी न करूँगा।" "मैं भी न सिखाऊँगा ।"

"तव तो ज़रूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !" "जो जी में श्राय करों, मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो नहीं।"

पन्जोत ने देखा, यों तो उदेन कावू न आयगा; उसे एक उपाय स्मा । उस ने उदेन से पूछा-दूसरा तुम्हें कोई ग्रमिवादन करे तो उसे सिखा दोगे ! उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा-हमारे घर की एक कुवड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर वैठा करेगी, तुम वाहर वैठ कर मन्त्र सिखाया करना । उधर पज्जीत ने श्रपनी वेटी वासुलदत्ता ( वासवदत्ता ) से कहा---एक कोढ़ी एक ग्रनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हीं उस से सीख सकती हो, तुम चिक के अन्दर वैठा करना, वह वाहर से सिखाया करेगा।

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न दोहराती, श्रौर एक दिन उदेन गुस्से मे चीख उठा—श्ररी कुवड़ी, बड़े मोटे तेरे होंठ श्रीर जबड़े हैं ! ऐसे वोल !

- नया वकता है वे दुष्ट कोड़ी ? मेरे ऐसी कुवड़ी होती हैं ?

उदेन ने चिक को एक किनारे से इटा कर देखा श्रौर सब भेद खल गया ! उस दिन मन्त्र श्रीर शिल्प की श्रीर पढ़ाई न हुई श्रीर वह वाहर भी न बैठा रहा। रोज़ वहीं कुछ होने लगा। राजा बेटी से नित्य पूछता-शिल्प सीख रही है न ? वह कहती, सीख रही हूँ । कुछ दिन बाद युवक ख्रौर युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले। जो हुआन, श्रन्छा ही हुआ। कैदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन पज्जोत की महत्वाकाक्षा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था।

## हु १००. कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार

उघर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था। राजा विम्बिस्तर के बाद उस का बेटा श्रजातसन्तु (श्रजातशन्तु) मगध की गही पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण श्रनबन हो गई, और राजा महाकोशल ने श्रजातसन्तु की विमाता के दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया। श्रजातसन्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तक्षा और समर्थ था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।' पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने श्रजातसन्तु को कैद कर लिया। जब श्रजातसन्तु ने काशी के गाँव पर श्रपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया पत्युत श्रपनी लड़की विजरा से उस का विवाह भी कर दिया, श्रीर दहेज में फिर वही कासी-ग्राम दे दिया।

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था जब उस के बेटे विदूडम (विडूर्थ) को सेनापित दीघ कारायण ने राजा बना दिया। पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। अजात-शत्रु ने बड़े आदर से उसका शरीर-कृत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और अन्त में फिर आजातशत्तु से छूट जाने से मगध की शक्ति बढ़ ही गई होगी।

विड्डम अपने एक श्रीर कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने अपने पड़ोसी शाक्यों के गरा को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर रक्खा था। उस समय की कहानियों के श्रनुसार इसका एक व्यक्तिगत कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, श्रीर उस का प्रस्ताव श्राने पर शाक्य श्रपने सान्यागार में उस पर विचार करने को लुटे। उन्हें अपने कुल का इतना श्रिममान था कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता। महानामा शाक्य ने कहा—मेरी सोलह वर्ष की लड़की वासमखित्या है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही मेज दी जाय। राजा पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह दासी को लड़की थी यह वात छिपा रक्खी गई। उसी का वेटा विडूडम था। सोलह वर्ष की उम्र में वह श्रपनी मां के साथ किपलकरश्च गया। जब वहाँ से लौटता था, तब जिस चौकी पर वह वैठा था उसे एक दासी दूध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर वैठ गया है! विडूडम को वह वात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से घोते हैं, मैं राजा होने पर इसी को इन के लहू से घोऊंगा!

राजा पसेनदि को वात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की शिकायत की। बुद्ध ने कहा—"शाक्यों ने श्रच्छा नहीं किया, उन्हें श्रपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी, किन्तु वासमखिचया एक राजा की बेटी है, श्रीर क्षत्रिय राजा के घर उसका श्रामधेक हुआ है... माता के गोत्र से क्या होता है ! पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिडतों ने कहा है . ।" उस समय वह वात टल गई, पर विडूडम के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उसने शाक्यों पर चड़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समझाने से प्रत्येक बार कक जाता रहा। चौथी बार वह न दका। बुद्ध ने कहा—शाक्यों को श्रपने किये का फल मिलेगा ही! श्रीर विडूडम ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी कृतल करने से न छोड़ां ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>मदसाल जातक (४६४) **प**न्चुपन्नवरथु ।

### § १०१ मगध-अवन्ति की होड़, वृजि-संघ का अन्त

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( \$ ८३ ), तब से वत्स श्रीर मगध की सीमाये परस्पर मिलती थीं । वत्स श्रीर अवन्ति के मिल जाने के बाद से ग्राव मगध की सीमा अवन्ति से छूने लगी । साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध श्रीर अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये । ग्रावन्ति का राजा चएड प्रद्योत श्रीर मगध का श्राजात-शत्रु दोनों ही महत्त्वाकाक्षी श्रीर साम्राज्य के मूखे थे । पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिद्वन्द्विता श्रीर बढ़ गई । श्राजातशत्रु ने पद्योत के डर से राजग्रह की नये सिरे से किलाबन्दी श्रुक्त कराई । प्रद्योत की मृत्यु (५४५ ई० पू०) से उस प्रतिद्वन्द्विता का श्रन्त हुआ ।

जिस रात भगवान् महावीर का निर्वाण् हुन्ना, कहते है कि ठीक उसी रात श्रथवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में चएड प्रद्योत के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, अप्रौर उस ने २४ बरस राज्य किया। पालक से अजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने की अप्रोर ध्यान लगाया।

श्रजातशत्रु की श्रांख श्रपने पड़ोसी चृजि-संघ पर लगी थी। वृजि-संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न श्रीर स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। राजा प्रसेनजित् के समय एक बार कोशल की सेनाश्रों ने उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाश्रों ने उस के लिए भी एक मनोरञ्जक व्यक्ति-गत कारण्-द्वॅ ढ निकाला था! कहते हैं, प्रसेन-जित् का सेनापित बन्धुल मल्ल था। उस की स्त्री मल्लिका के पहले तो

<sup>°</sup> रूपरेखा में श्रारजी तौर रो स्वीकार किये तिथिकम के श्रनुसार )

देर तक गर्भ ही न रहता था, वाद जब एक दफा रहा तो उस का जी अज़ब बातों के लिए करने लगा। उस ने पित से कहा, तो पित ने पूछा —क्या जो करता है ?—'मेरा जो करता है, वेसालि नगर में गण्-राज-कुतों की जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊं!'—वह एक गज़ब की खी थी! किसी बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन वन्धुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था ? और जब उस प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मिल्लका उस के रथ की बागे थामे हुए सारथी का काम करती रही! और वे दोनों लिच्छुवियों की पोखरनी में नहा कर ही लीटे।

मिल्लका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की महत्त्वाकाक्षा पूरा करने के लिथे, कोशल की सेनाओं ने राजा असेनजित् के समय एक वार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। वाद, राजा असेनजित् ने अपने इस विश्वस्त सेनापित और उस के सब लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे दीघ कारायण को सेनापित बनाया। उसी दीघ कारायण की सहायता से विद्वस्त ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था।

कोशल के बाद अब मगध की नज़र चुजि-संघ पर लगी थी। विदू-रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्र उसी तरह चुजि-संघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता—'चाहे ये बिज बड़े समृद्ध (मिट्टिइके) हैं, चाहे इन का वडा प्रभाव है (मटानुमावे), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में फॅसा दूँगा।' और जब बुद्धदेव अन्तिम वार राजगह के वाहर गिष्मा-कृट (यष्टकूट) मे ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य सुनीध और वस्स-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> मदसाल जातक ( ४६**४ ), पन्खुपन्नव**त्थु ।

कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। श्रजातसत्तु ने मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा—भगवान् के पास जा कर उन का कुशल-चेम पूछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह दो, श्रौर देखों वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुभे लौट कर बताना।

जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, श्रीर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने श्रानन्द से पूछा—क्यो श्रानन्द द्वम ने क्या सुना है, क्या विज्ञियों के बुटाव ( सिंतपात ) बार बार श्रीर भरपूर होते हैं ( श्रर्थात् उन में बहुत लोग जमा होते हैं ) ?

- —श्रोमन्, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इक ट्टे होते, श्रीर उन के जुटाव भरपूर होते हैं।
- —जब तक श्रानन्द, विजयों के जुटाव बार बार श्रीर भरपूर होते हैं, तब तक श्रानन्द, उन की बढ़ती की ही श्राशा करनी चाहिए न कि परिहाणि की !

इसी प्रकार खुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे— क्यों आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या विष्ठ इकट्टे जुटते, इकट्टे उठते (उद्यम करते), और इकट्ठे वब्जीकरणीयों (अपने राष्ट्रीय कर्त्तंच्यों) को करते हैं ? क्या वष्जों (समा द्वारा) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आजा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वब्जीधम्म (राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर बर्त्तते हैं ? क्या विष्ठायों के जो बृद्ध-बुजुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ? क्या विष्ठा जो उन की कुल-क्रियों और कुलकुमारियाँ हैं उन पर ज़ोर ज़बर्दस्ती तो नहीं करते ? क्या विष्ठा जो उन विज्ञयों के अन्दरले और बाहरले विज्ञी-वैत्य (जातीय मन्दिर—अरहतों की समाधे) हैं, उन का आदर-सरकार करते श्रीर उन के पहले दिये हुए धार्मिक विल को नहीं छीनते ? क्या विज्जियों में श्ररहतों की रक्षा करने का माव मली प्रकार है ? क्या वाहर के श्ररहत उन के राज्य (विजित) में श्रा सकते हैं ? श्रीर श्राये हुए सुगमता से विचर सकते हैं ? 9

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को विज्जयों के पक्ष में मिला, श्रीर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय श्रीर वृद्धि की ही श्राशा प्रकट की । बुद्धदेव जब विज्जिन्रहु में थे, तब स्वयं उन्हों ने विज्जियों को ये सत्त अपरिहाणि वम्म श्रर्थात् अवनित होने की सात शतें सममाई थी।

श्रजातरात्रु ने समभ ितया, इस दशा में वृजि-गण जीता नहीं जा सकता; श्रौर इस िलए उस ने वस्सकार को प्रेरित िकया कि अपने गुप्त-चरों श्रौर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोने, श्रौर उन्हें श्रपने कर्त्तन्य से डिगा दे। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस वाद (५४० ई० पू०) र उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई।

## § १०२. अवन्ति में फिर विष्ठव, गान्धार-राज्य का अन्त

अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल-दारक को उस ने कैद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर उज्यिमी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर वैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक (या गोपाल-वालक) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास वरस उज्जयिनी में राज किया।

मगध में इसी समय श्रजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दर्शक था,

१दे० 🕾 २३।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>रूपरेसा में स्वीकृत तिथिकम के श्रनुसार ।

जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ ई० पू० कृता गया है।

मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की,

इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं। किन्तु छठी शताब्दी

ई० पू० के अन्त (लग० ५०५ ई० पू०) में पारस के सम्राट् दारयवड के भारतवर्ष का उत्तर-पिन्छमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया। इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए,

तथा भारतवर्ष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के साथ जो सदा सम्पर्क बना रहा है उसे भी ठीक ठीक सममने के लिए

प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना

श्रावश्यक है।

# १०३. पिन्छमी जगत् की आर्य जातियाँ और राज्य

<sup>े</sup> आधुनिक फ्रारसी रूप—दारा, श्रंमे जी—Darius.

थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ़ुजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से विशेष मतलव नहीं है। उन से अधिक वास्ता यूनान से पड़ेगा। यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात् लगमग २५०० ई० पू० से, एक और प्रतिमाशाली आर्य जाति वस रही थी। वह जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इक्रोनिया था, और उसी के नाम से पारसी यौन और हमारे थेन, यवन तथा यूनान शब्द निकले हैं।

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल रूप है ऐर्यान, जिस का अर्थ है ऐयों अर्थात् आर्थों की भूमि। शुरू मे ऐर्यान भारतवर्ष के पिन्छम हिन्दू कुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, किन्तु बाद मे ऐर्यान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गईं, और वह समुचा देश ऐर्यान हो गया।

इन सब आर्ये जातियों की अपने पड़ोसी सम्य हामी और सामी राज्यों के साथ लगातार मुड़मेड़ मेल-जोल और चढाउपरी जारी थी। इस पारस्परिक सम्पर्क से आर्य और अनार्य दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आध्यात्मिक विचार धर्म और सस्कृति में सामी जातियाँ भले ही आयों से पीछे रही हो, भौतिक सम्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फरात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया कहते हैं। ईरानी आयों की प्राचीन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी अरम की अरम सहक लिपि से निकली थी।

इसी प्रकार यूनानी आर्थों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, न्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोत्राव ।

श्राज-कत्त की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी श्रक्षरो से ही पैदा हुई थी।

श्रार्यावर्त्त ऐयान श्रीर हेलास श्रादि के श्रार्य भाषा धर्म-कर्म रीति-रिवाज श्रादि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी श्रार्य श्रीन श्रीर सूर्य्य की पूजा करते, यज्ञ करते, श्रीर यज्ञों मे सोम का हवन करते थे। सोम को वे लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। छठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले ज़रशुस्त्र नाम के एक बड़े महात्मा धर्मसुधारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन मे भारी संशोधन किया। उन की शिक्षाश्रों विषयक गायायें श्रवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में सकलित हैं।

#### § १०४. प्राचीन ईरान श्रौर उस के पड़ोसी श्र. प्राचीन ईरान

ऐर्यान की निदयों, पर्वतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्थान वर्त्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐर्यान के प्रदेशों के नाम बन गये। मद?, पार्थ, पार्थव (या पह्नव) आदि उन की प्रिट्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक ईरान के उत्तरपिन्छम भाग मे अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उनकी अधीनता मे था। पार्शों का प्रदेश मदों के दिन्छन फ़ारिस की खाड़ी पर था, वही आधुनिक फ़ार्स प्रान्त है, उसी के कारस, जब पार्सों को प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पहन प्रदेश को आधुनिक खुरासान धूचित करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> श्रंशेजी रूप Medes

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>खुरासान का शब्दार्थं---पहाड़ी प्रदेश ।

पार्थव देश के पिच्छम, जिसे यूरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा अरव लोग दिरिया ए-कुलज़ुम कहते हैं, उस के दिक्खन तट पर, एल-बुर्ज़ पर्वतशृंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज़न्देरान कहा जाता है, वर्कान या बेहूकीन नाम की ईरानी जाति रहती थी,—बेहूकीन उन के नाम का पार्थव रूप था, और वर्कीन पारसी । इसी कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कीन समुद्र कहते थे।

किन्तु प्राचीन ऐर्यान आजकत के ईरान से बहुत बड़ा श्रौर उत्तर तरफ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश श्रीर श्राधुनिक ईरान के उत्तर **आ़मू और सीर नदियों के उपजा**ऊ काँठे हैं। वे दोनों नदियाँ ग्ररात 'सागर' में गिरती हैं,—जिस के पञ्छिम उस्त उर्च की मरुमूमि ग्रीर फिर कास्पियन सागर है।कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी ऋौर दल-दलों के बढ़ाव द्वारा ऋराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तव नहीं था। श्राम् का भारतीय नाम बत्तु था ( श्रीक्सस् उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आर्य नाम रसा या रहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पिन्छम मर्व ऋौर खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश त्राजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दिक्लनी सीमा ऋव फारिस का खुरासान प्रान्त तथा वन्दे-बाबा पर्वत हैं;—उस पर्वतशृह्धता के उत्तर का वलख प्रान्त भी अब अपनगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरो के पठार के पूरव, दरिदस्तान भ्रौर तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पिच्छिम चीन साम्राज्य का सिम् कियाग प्रान्त है। उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार ऋाजकल समृचा मध्य एशिया दुर्किस्तान है, ऋौर वह रूस ऋफगानिस्तान ऋौर चीन तीन शासनों से वॅटा हुन्रा है। तुर्क त्रौर हूर्य तातारी जातियाँ है। उन का मूल घर

<sup>े</sup>संस्कृत प्रन्थों के बोकाण भी शायद वही हैं। यूनान रूप—हुर्कान (Hyrcanae)।

इतिंश नदी त्रौर त्र्रास्ताई पर्वत के पूरव त्रामूर नदी तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे।

श्राधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्यान में सम्मिलित था। बलख का भारतीय नाम बाह्नोक श्रीर पारसी नाम बाख्धी श्रीर बाख्त्री थे। वह भारत श्रीर ईरान का साभा प्रदेश था। बाह्नीक नाम का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था। बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम सुगुद्ध या सुग्धर था, श्रीर वह ऐर्यान का एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारतवर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दिन्खन-पूरव लगता था। सुग्ध के पिन्छुम मर्गु श्रीर उत्तरिक्तम (श्राधुनिक ख्वारिज़म् 3) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें श्रव मर्व श्रीर खीवा सूचित करते हैं।

हिन्दू कुश के दिक्खनपिच्छुम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस में कन्दहार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन ईरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आब या अरगन्दाब हो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती या हरउअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हरउअती नदी हण्तुमन्त (सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द) की एक धारा है। हण्तुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश बरक ऐर्यान का सब से

१ प्रा० मा० ऐ० ऋ०, पृ० २६३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यूनानी रूप—सुग्दियान ( Sogdiana )।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यूनानी रूप खोरस्मी ( Chorasmii ), चौथी शताब्दी ई० का संस्कृत रूपान्तर—खरिम।

४**यूनानी रूप** द्रगियान ( Drangiana )।

पूरवी प्रदेश था। बाज में आठवीं शताब्दी में ई० पू० में वहाँ शक लोगों के वस जाने से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) भी कहलाने लगा। इ. दाह और शक

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ और ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर और लुटेरी थीं, और ऐर्यान के कुषकों को सताया करती थीं। मर्गु और उवरिक्ष्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रुखी तुर्किस्तान के बार (Steppes') हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ या काकेशस पर्वत के उत्तर दिक्खनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फैली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस के दिक्खन समूचे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं।

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, श्रौर साधारणतः सभी को शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, श्रौर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे। प्राचीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे। प्राचीन ईरानियों की शकों की तीन वस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था। एक को वे कहते थे सका तिग्र खौदा श्रयीत् नुकी खी टोपी वाले शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे। दूसरे थे सका हीमकर्का; वे ज़रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या

वे Steppes पंजाब के वारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना एक सी है—स्वी ऊँची धूजि-धूसर ज़मीनें जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटो छोटी विरल काड़ियों के सिवाय कोई हरियावल नहीं दीवती। इसी लिए Steppe के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैने शुरू किया है। दे० मारतमूमि पृ० ३३-३४।

सिजिस्तान ( त्राधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा । तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक क्रौर उस के उत्तर फैले हुए थे । इन शकों को उवरिज़मय ( खीवा ) श्रौर पार्थव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से भी पुकारते थे । त्रान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक बस्तियाँ द्वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय विद्यमान थीं ।

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों से ही विशेष वास्ता पड़ेगा। शकों की बोली भी ख्रार्थ थी ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ईरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( ४ वीं शताब्दी ई० पू० ) ने शकों श्रीर उन के देवताश्रों के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी से यह परिणाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी लिये किसी किसी का मत है कि वे लोग फ़िन-उम्री थे। रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन-लैंड के निवासी जिस नस्त के हैं वह फ़िन-उम्री कहताती है; श्रीर वह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुर्क हूगा श्रादि है। कइयों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे। श्रवस्ता में हुनु शब्द है, जिस का ऋर्थं सूनु ऋर्थात् पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु डा॰ जीवनजी जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का ऋर्थ हू सा है, श्रीर अवस्ता के अनुसार हुनु या हूगा लोग तूरान के निवासी थे ( म० स्मा० पृ० ६४ प्र )। किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों श्रीर तूरा-नियों के पूर्वज एक ही थे, दोनों का धर्म भी लगभग एक था (वहीं पृ० ७६-७७ ) । इस दशा में अवस्ता के तूरानी हूनुक्रों श्रीर चीनी लेखकों के हियमनू को ( दे॰ नीचे § १६० ), जिन्हे बाद के इतिहास में हूय कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में संमर्क श्रीर मिश्रग होते रहने की सम्भावना है, श्रीर यह भी श्रसम्भव नहीं कि एक

थियेन शान पर्वत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियेन शान चीनी शब्द है, जिसका अर्थ है देवताओं का पर्वत। भारतीय आर्थों को शकों के उस प्रदेश का बहुत धूंधला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प खूब मिली हुई थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाङ्मय मे जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आँचल मे था<sup>9</sup>; और उस के पूरव हूगों का देश था<sup>9</sup> जिस का हमारे पूर्वलों को शायद पता न था।

### § १०५. हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपञ्छिम भारत में पारसी सत्ता

ईरान के आयों में पहले तो मदों की वड़ी सत्ता रही, फिर पार्स आगे वढ़े। ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्स में हखामिन नामक व्यक्ति ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश वन गया। इसी वंश में दिग्विजयी सम्राट कुरु हुआ (५५९—५२९ ई० पू०), जिस के समय समूचा ऐर्यान हखामिनयों की सत्ता में आ गया। पिन्छम तरफ उस ने वावेर से मिस्र तक तथा पिश्या की अन्तिम यूनायी वित्यों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये। हेलस

का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हूण शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा श्रमिप्राय चीन के हियानू या पिछ्ने वाङ्मय के हूणों से ही होता है। शकों के विषय में श्रव तो यह निश्चित ही है कि वे श्रार्थ वंश के थे, दे० नीचे § १६१ तथा & २८।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ई० ऋा० १६१६, प्रु० ६५ म ।

रकुरुष् ( Cyrus ) में जो श्रन्तिम ष् है वह कर्नु-कारक ( प्रथमा विमक्ति ) एकवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस् या कुरुः में स् या विसर्ग ।

की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, और उन में से पूरबी अब या आब ( एशिया ) और पिन्छिमी युरोप कहलाती थीं। अब या आब का अर्थ उदय, और युरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं वस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्दीपों के नाम न थे।

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के त्रारम्भ को सूचित करते हैं। प्राचीन हामी ह्रोर सामी साम्राज्यों की शक्ति त्रार्य जातियों के हाथ में चली जाना एक महान् घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० प्० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है।

पूरव तरफ कुर ने बाख्त्री, शकों श्रीर मकों, तथा पक्थों श्रीर थतगु कोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शको का प्रदेश शकस्थान (श्राधुनिक सीस्तान) श्रीर मकों का मकरान था। पक्थ श्राधुनिक पठानों के पूर्वज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्यों के ही पड़ौसी कोई श्रफगान कवीला थे । हिन्दू-कुश पर्वत श्रीर काबुल (कुमा) नदी के बीच किपश देश मे दो भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम श्राष्टक या श्रश्क कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी श्रपने श्रधीन किया। सीर-काँठे के उत्तरी शक भी पारसी साम्राज्य के श्रधीन हो गये। मकरान के रास्ते कुरु ने श्रागे श्राधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस मे उस की बुरी हार हुई, श्रीर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर मागा।

भ्यूनानी रूप-सत्तगुदी ( Sattagydae )

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>वे श्राजकल के खटकों के पूर्वज तो न थे ?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दे० नीचे § ११६।

कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्य का पुत्र दारयवहु (५२१—४८५ ई० पू०) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापित स्कुलाक्स को (५१६ ई० पू० के बाद कभी) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए मेजा। पक्यों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना वेड़ा डाल कर वहाँ से वहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस देश के तट तक पहुँचा गया। उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज (कम्बुजिय), गान्धार का पिन्छुमी भाग, और सिन्धु प्रदेश जिसे पारसी लोग हिंदु (हिन्दु) कहते थे, जीत लिया।

तक्षशिला की उस समय से अवनित हो गई। अपने शिलालेखों में दारववहु अपने आप को बड़े अभिमान से ऐये ऐयेपुत्र कहता है। उस के साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक च्यूपावन या च्यूप कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी।

पारसी हलामनी साम्राज्य का हिंदु आजकल का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन सिन्धु ही होना चाहिए। सिन्धु के विषय में दे० कपर § ३४, ४४, दर, द४ उ। डा० हेमचन्द्र रायचीधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु आजकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अर्थ सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार उस के प्रव मरुभूमि थी। किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के प्रव का थर न हो कर सिन्धसागर दो-आब का थल थी। थल के विषय में दे० मारतमूमि, ए० ३४। मकरान की तरफ़ से जब कुरु हार कर लौट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ में हो ही कैसे सकता था? सिन्धु सिन्ध न था, इस के पत्त में यह एक और प्रमाण है। किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हिंदु को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती की है।

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट् ख्षयार्श ( Xerxes ) था ( ४८५-४६५ ई० पू० )। उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना में गान्धार श्रीर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक श्रीर हिस्से के भाड़े के सैनिक भी थे। पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पञ्छिमी एशिया मिस्र यूनान ग्रादि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । सामाज्य की सुरक्षा मे व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष और यूनान का पहला सम्पर्क शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारत-वर्ष की कपास और स्ती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ। कपास को देख वे बहुत चिकत हुए, और पहले पहल उस पौदे को ऊनका पेड कहते थे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के ऋन्तिम भाग में (लगभग ४२५ ई० पू॰ ) भारत का उत्तरपञ्छिमी श्राँचल हखामनी सामाज्य से निश्चित रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात ब्राठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्ठी या खरोष्ट्री लिपि। पीछे ( § २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में ग्राज-कल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है ( \ ७३ इ )। केवल लिपि या वर्गों के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वर्णमाला का पुराना नाम ब्राह्मी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। वह हमारी त्राजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपन्छिम भारत में चलती थी उस से उत्तरी—दाहिने से बायें लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक नहीं कहा जा सकता। दो चीनी प्रन्थों मे उस के उद्भव का बृत्तान्त दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचार्य ने चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की

लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्दाल है कि शायद प्राचीन पारखी की अरमइक लिपि से वह बनी। किन्तु है वह उत्तरपिन्छम मारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, और उस में केवल वहीं की भाषायें—प्राकृत और संस्कृत—ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी माषा नहीं। उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है। केवल उस में इतनी कमी है कि हत्व-दीर्घ का भेद नहीं किया जाता, और संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म-और प्रम एक ही तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरफ से लिखे जाने के सिवा उस की और ब्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है।

# § १०६. मगध-सम्राट् श्रज उदयी, पाटिलपुत्र की स्थापना, श्रवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित

इधर केन्द्र भारत मेपीन शताब्दी की शान्ति के बाद ५वीं शताब्दी ई० पू० की दूसरी चौथाई में भगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दर्शक का वेटा और उत्तराधिकारी अज उदयी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३—४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटिलपुत्र नगर वसा कर राज-गृह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी। पाटिलपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मील पिच्छुम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही वरस में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाख्यूप को अपने अधीन कर लिया। दस वरस वाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज उदयी अवन्ति का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने अलग अलग रक्खा। अविन्त का मगध-साम्राज्य में सिम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी। अव पूरवी समुद्र से पिन्छुमी समुद्र तक मगध का एक न्छुत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। शिशुनाक और विम्विसार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ वरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्वी परास्त हुए। विम्विसार के समय तक श्रंग देश जीता जा चुका था; अजात शत्रु ने कोशल का परामाव किया, अविन्त का मुकाबला किया, और वृजिसघ को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उदयी ने अविन्त को जीत कर उसे केन्द्र भारत की एक मात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज निन्दवर्धन और महानन्दी के समय अगले एक सौ बरस में मगध का यह पहला चातु-रन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया।

### § १०७. मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द राजा—नन्दिवर्धन श्रौर महानन्दी

श्रज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा श्रनुश्रुति में नन्द राजा कह-लाते हैं; जैन श्रनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों मे गिनती है। श्रन्तिम शैशुनाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद मे एक तरह से एक नया राजवश शुरू किया। क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्दों से मेद करने के लिए उन्हें नव नन्द (नये नन्द) कहा गया। उन नव नन्दों के मुकाबले में हम पहले (शैशुनाक) नन्दों को पूर्व नन्द कहते हैं।

श्रज उदयी के शायद तीन बेटे—श्रनुरुद्ध, मुएड श्रीर नन्दी— राजगद्दी पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी के बाद श्राठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस बरस का था। उस का बेटा महानन्दी या महा- नन्द था, जिस का राज्यकाल ३५ वरस, तथा उस के वाद उस के वेटों का राज्यकाल केवल आठ वरस का अन्दाज़ किया गया है।

नित्वर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट् थे। वर्धन उपाधि नन्दी के वड़प्पन की ही सूचक है। श्रवन्ति का राज्य निश्चय से निन्दवर्धन के श्रधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ वरस तक उस ने श्रपने पिता की तरह श्रवन्ति राज्य की पृथक् सत्ता वनाये रक्खी, किन्तु वाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त वना दिया। श्रनुश्रुति में राजा नन्द के नाम से जो वाते प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में निन्दवर्धन की स्पृति सुरक्षित है। वौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन अन्यों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है। वह भी निन्दवर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है।

नन्द (निन्द )-वर्षन स्रथवा कालाशोक एक दिग्विलयी सम्राट् था। मगध के दिक्खनपूरव समुद्र-तट पर किलंग देश को जीत कर उस ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किलंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म का श्रनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमाये ले स्राया। पिच्छ्रमी सगर तक उस का साम्राज्य था हो। उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विलय किया। यह निश्चित बात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय (लगमग ४२५ ई० पू०) उठ गई, और इस बात की वड़ी सम्भावना है कि नन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु कालाशोक ने पञ्जाव स्रौर कश्मीर को स्रपने सामाज्य का स्थायी भाग न वनाया था।

राजा नन्द अथवा कालाशोक ने पाटिलपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण के अन्दालन सौ बरस पीछे वैशाली मे बौद्धों की दूसरी संगीति हुई। पाटिलपुत्र में भी तब विद्वान् शास्त्रकारों की समा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में आये थे । पाणिनि सिन्ध पार पिन्छम गान्धार ( स्त्राधुनिक यूसुफर्ज़ई ) प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तरापय के दिग्विजय के कारण निद्वर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी।

नन्द राजा ने एक संवत् चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुअूति भी चली आती है। उस नन्द-सवत् के चलन के कई एक चिन्ह भी मिले हैं। नन्द-संवत् यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हुआ था; ऋौर उस के श्रभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था।

निन्दवर्धन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी था। वह स्रपनी राजनीति-कुशनता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय ( ऋन्दानन ४०९-३७४ ई० पू० ) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। राजा नन्द-विषयक अनुअति के कई अंश महा-नन्दो से सम्बन्ध रखते होंगे।

महानन्दी की सन्तात श्रन्छी न थी। उस के लड़कों ने श्राठ बरस के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के अभिभावक महापद्म के हाथ में था।

# . § १०८. पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पञ्जाब-सिंध, श्रौर सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र

पञ्जाब श्रौर सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्राय: इमारे इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की काँकी बीच बीच में हमें मिल जाती है। उस का एक विशेष कारण भी है। यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि अम्बष्ट सिन्धु सौबीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> राजशेखर—काव्यमीमांसा पृ० ५५ ।

देखा है। ब्रारम्म में ये जन थे, धीरे धीरे एक ग्रान्तरिक परिवर्त्तन द्वारा जनपद बनते गये ( 🖇 ८० )। इतिहास ऋौर कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि देशों की स्त्रियों को ज्याहने मे मध्यदेश के राजा श्रौर कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे<sup>9</sup> । इस का कारगा यह था कि उस समय पठनाब के लोग अपने सौन्दर्य और अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय स्त्रीर गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-युग मे भी तक्षशिला मे पढ़ने के लिए हज़ारो कोस चल कर राजा श्रौर रंक सभी की सन्तान पहुँचा करती थी, श्रीर गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब मुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता मे चले जाने से गान्धार श्रौर सिन्ध की अवनित ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही। पूर्व-नन्द युग मे व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि मुनि पच्छिमी गान्धार मे प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (स्वात) नदी के काँठे में शालातुर<sup>२</sup> नामी स्थान पाखिनि की जन्मभूमि था। उन के प्रन्य ऋष्टाच्यायी से हमे पञ्जाब ऋौर सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक भाँकी मिलती है।

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) श्रौर वर्युं 3

<sup>ै</sup>हरिश्चन्द्र की रानी शैंक्या, दशरथ की कैंकेयी, घृतराष्ट्र की गान्धारी और पायहु की माद्गी के द्रष्टान्त प्रसिद्ध हैं। विन्विसार की रानी चेमा भी माद्री थी। पौराणिक और पालि वाक्मय मे वैसे और द्रष्टान्त अनेक है। सर्वाङ्गसुन्दर सुवतियों की तलाश में उस समय के भारतवासियों की कहा-नियों को भी मद्र राष्ट्र का ही रास्ता स्मता था, दे० कुस जातक (१३१)।

रस्मान न्वाह १, पृ० २२३; ऋा० स० रि० २, पृ० ६४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ऋष्टाध्यायी ४, २, १०३; ४, ३, ६३ ।

( स्राधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छहीं निद्यों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, श्रर्थात् श्राधु-निक पंजाब और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात् वाहीक देश कहते थे। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी । वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, श्रीर प्रायः वे सभी संघ या गण्-राज्य थे। यौधेय त्रिगर्स मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच मे किसी समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे'। इन में से बहुत से अ।युधजीवि-सव थे, अर्थात् उन में प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का अभ्यास करना पड़ता श्रीर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही सेना हो जाती, स्प्रौर सेनापति चुन जिए जाते। यौधेय चुद्रक मालव स्प्रौर त्रिगर्त्त श्रादि मे ऐसी प्रथा थी। त्रिगर्त्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश श्राधनिक काँगड़ा हुशियारपुर श्रीर जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्त्तपष्ठ कहलाता; वह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्रथा । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दामिन पर्स्व आदि अनेक छोटे छोटे आयुघजीवि-सघ पाणिनि के समय वहीकों मे थे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय श्रमी तक नहीं हो सका।

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुषजीवी न थे।

वाहीकों के दिक्खन श्राधुनिक सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध अन्यक वृष्णि सब था जो सात्वत लोगों ( ६०० ) का था। उस मे एक साथ दो राजन्य या सुखिया चुनने की प्रथा थी, श्रीर प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ष का प्रतिनिधि होता। उन के श्रितिरिक्त मध्यदेश के वृजि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋहाध्यायी ४, २, ६६ ।

मर्ग श्रादि संघों का नाम भी हम अद्याध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब मगध-साम्रास्य के अधीन या उस में सम्मितित हो चुके थे। उस साम्रास्य को पिन्छमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद निदर्भ तक स्वतन्त्र सब-राज्यों का आँचल घेरे हुए था।

## १०८. पाराड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( लगभग ४०० ई० पूर )

महाजनपद-युग मे ही मूलक अश्मक और अन्ध्र-राष्ट्रों के दिक्खन दामिल-रहु या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आर्थ तापसों और व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। पाणिनि के समय के अर्थात् निन्दिवर्धन के राष्ट्रयकाल के ठीक बाद पाएड़ नाम की एक आर्थ जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दिक्खन जा कर पाएड़्य राष्ट्र वसाया। बाद के युनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाएडु जाति का मूल स्थान या तो पञ्जाब और या श्ररसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल (कृष्ण्) को भारतवर्ष में पाएडिया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने मारत के सुदूर दिक्खन का राष्ट्र दिया; उस के राष्ट्र में ३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रवन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता। दूसरी शताब्दी ई० के रोमन भूगोल-लेखक तोलमाय (Ptolemaios) के अनुसार पाएडु जाति पंजाब में रहती थी।

प्राचीन पाएडच राष्ट्र त्राजकल के मदुरा श्रीर तिरुनेवली ज़िलों में था; कृतमाला, तामूपर्णी श्रीर वैंगे उस की पिवत्र निंदर्ग थीं। उस की राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मधुरा नगरी के नाम पर रक्खा गया था। वह श्रव तक मदुरा कहलाती है।

<sup>°</sup>कोसम्बी के नज़दीक ही सुंसुमारिगिरि के मार्गों का उल्लेख बौद्ध वार्मप में भी है। वे बल्त-राज्य के अधीन थे।

पारङ्य राष्ट्र में काली मिरच श्रीर मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से मोती निकलते, जिन के न्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र वन गया।

पाएड्य के उत्तर चोल तथा उस के पिन्छिम चेर या केरल राष्ट्र की स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई। चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था। केरल मलवार का पुराना नाम है; त्रावंकीर ख्रौर कोन्चि भी उस में सिम्मिलित है।

इतिहास में तामिल दामिल या द्राविड देश के चोल पाएड्य श्रौर केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, श्रर्थात् इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाएड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से श्रार्थ प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल श्रौर केरल की स्थापना कैसे हुई, सो श्रभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता।

# § ११०. सिंहल में आर्य राज्य, विजय का उपाख्यान

लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक श्रार्य जाति जा बसी श्रीर उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र कीं नीव डाली । सिंहल का नाम सिंहल भी उसी जाति के नाम से हुश्रा । श्ररबी शब्द सरन्दीब, पुर्त्तगीज़ सिलाँ श्रो, श्रंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं । सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर श्रीर पिल्छुम के भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था । सङ्का के उत्तरपिल्छुमी भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी । वहाँ पर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पुर्त्तगाली लोग कोचि को कोचि बोलते, जिससे श्रंगरेजी कोचीन बन गया है।

२दे० अ २४।

श्रायों के पहुँचने का बृत्तान्त भी सिंहली दन्तकथा तथा वौद्ध धर्म्म की श्रनुश्रुति में सुरक्षित है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरञ्जक बना दिया है।

कहते हैं, किलंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ज्याही थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निर्लंज और निडर भी थीं युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की अभि लाषा से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक सार्थ के साथ हो ली। रास्ते मे लाळ रहू १ (राढ देश = पिक्झिमी वंगाल) के जंगल मे एक सिंह ने उस सार्थ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंह-वल्ली रक्ले गये। बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और वहन के साथ निहाल चला आया। उस का वाप सिंह उस की तालाश में वग के प्रत्यन्त (सीमान्त) गाँवों को उजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंहवाहु ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गई। तब सिहवाहु

<sup>े</sup> लाळ रहु या तो लाट ( दिक्खनी गुजरात ) होना चाहिए, या राह। लाळ से वही हुई नावें सुप्पारक पहूँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता है, पर कहानी के पहले श्रंश से वह राह प्रतीत होता है। यह कहानी दीपवस १ तथा महावस ६ में है। पहला श्रंश—सार्थ का सीमान्त जंगल में से गुजरना श्रादि—केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही लाट जा पहुँची। पर महावश की कहानी में सामझस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज दिशागृह हो कर मारतीय समुद्द में भटकता रहा। किन्तु श्रसामझस्य स्पष्ट है, श्रीर कहना पहता है कि श्रे निरी कहानियाँ हैं।

वंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, नहीं उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा उच्छड़्क्ष था, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दृष्ट साथियों और उन की स्त्रियों के साथ नावों मे बैटा कर देशनिकाला दे दिया। विजय और उसके साथी सुप्पारक (सोपारा, कोंकड़ में) पहुँचे। वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तग आ उन्हें निकाल दिया। वे लका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य या। विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवगणा या कुवेणी से व्याह किया, किन्तु पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पायड्य राजा की कन्या को ब्याहा, और सिहल द्वीप मे तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस तक धर्म से राज्य किया। उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, विजितगाम, उक्वेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं।

इस कहानी में इतिहास का श्रंश कलना में बुरी तरह उलक्त गया है। तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिहल में जो श्रायों का प्रवाह पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-किलांग का था; किन्दु मुख्य धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्र-कोंक्ग की थी; श्रीर उस में एक पाएड्य लहर भी मिल गई थी। निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रवल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध श्रार्य है श्रीर वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। यह भी स्पष्ट है कि श्राधुनिक तामिलनाड श्रीर सिहल में श्रायों का श्राना जाना पहले व्यापार द्वारा हुश्रा (१८ ४ ७), श्रीर उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ श्रीर राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामु-द्विक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था।

# § १११. दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन

पागड्य चोल केरल श्रौर सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से श्रार्थ श्रौर द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का श्रारम्भ वैदिक काल से या श्रीर पहले से हुस्रा था श्रीर जिस से भारतवर्ष एक देश वना श्रीर उस का एक इतिहास हुस्रा है।

विन्ध्यमेखला के दक्लिन भायों का प्रवेश कैसे हुआ, श्रीर किस प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरवी भाग श्रिधिक विकट है, पञ्छिम तरफ नर्मदा तापी की दुनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आयों ने पहले-पहल विन्ध्य के पिन्छमी छोर को पार किया, फिर वे क्रमश: पूरव बढ़ते गये । विनध्य के दिक्खन उन की सब से पहली वस्ती माहिष्मती थी, जो विनध्य श्रीर सातपुड़ा के वीच है ( § ३२ )। वहाँ से घीरे घीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ़ जाने लगे (६ ३७)। उस के एक ऋरसा पीछे ऋायों की एक दूसरी श्रीर प्रवल विजय की लहर ने विदर्भ श्रौर मेकल राष्ट्रों को स्थापना की ( § ३९ ), जिस से विन्ध्य-मेखला का पश्चिमार्घ पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी विद्वार ( अग देश ) से आयों की एक दूसरी लहर वगाल होते हुए कलिंग—उड़ीसा के तट—तक जा पहुँची (६ ४१)। विहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ श्रीर जंगल का रास्ता वच जाता है। मेकल श्रीर कलिंग के वीच विन्ध्याचल के पूरवी भाग भाड़-खरह में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं।

उस के बाद दक्षिण कोशल की वारी आई ( § ५१ )। वह प्रदेश एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से घीरे घीरे उस में आयों का प्रवाह भरता रहा। चेदि, दक्षिण कोशल, किलग, अंग और मगघ ( §§ ३४, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ वर्ना रहीं। उन की भीगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सम्यता के संस्र्य से बचाये रखा। उधर गोदवरी-काँठे के साथ आयों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं।
मूळक अश्मक के आर्य राज्यों का उल्लेख कर चुके हें (१ ७५)। बाद
में अश्मक और किलंग के बीच छोटा सा मूर्तिय या मूर्षिक राष्ट्र, तथा
अश्मक के दिक्खनपूर्व आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में
आर्य अश अपेक्षया कम था, तो भी आयों का सम्पर्क और सानिध्य इन
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सह्याद्रि की दूनों के रास्ते
आयों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच
गया। साहसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रह और तम्बपन्नीदीप तक जाने आने लगे।

श्रन्त में दो नई लहरों ने चोल पाएड्य श्रीर केरल राष्ट्रों की तथा सिंहल की स्थापना की। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के श्रन्त में यह लहर एक तरह से अपनी श्रन्तिम सीमाश्रों तक पहुँच गई; उस के बाद भी नई लहरे श्रा कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के पूरबी माग श्रीर उस के दिस्खन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जातियाँ सम्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बची रहीं। उन की बस्तियाँ श्रद्धी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० & २४।

### **ग्रन्थनिदें**श

पुराणुपाठ, सम्बद्ध श्रंश ।

बु० इ०, अ० १ ।

जायसवाल-शैशुनाक श्रीर मौर्य कालगणना, ज० वि० श्रो० रि० सो० १, पु० ६७-११६ ।

अ० हि॰, अ० २ ।

का॰ व्या॰ १, २ । पाण्ड्य-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, किन्तु दे क्ष २४ ।

रा० इ० पु० ११४-१२६, १४४-१४७। का० न्या० तथा इस में मगध-श्रवन्ति का इतिहास सिंहली बौद्ध अनुश्रुति के श्रनुसार है। उस के विषय में दे० क्ष २२।

कैं० इ०—- ७० १३, १४ ( पारस ), २४ ( सिहल )

हि० रा०—§§ २१, २३, म्र० १ । प्राचीन पारस और पश्किमी एशिया के विषय में—

हाल-पन्त्रयेट हिस्टरी ऑव दि नियर ईस्ट ( पिच्छम एशिया का प्राचीन इतिहास )।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, मे पर्शिया (फारिस) विषयक लेख का इतिहास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल-मूलक हैं, यह वात श्रव नहीं मानी जा सकती । प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूर्णों के विषय में—

जोवनजी जि मोदी—अर्ली हिस्टरी ऑव दि हत्स ( हूर्यों का प्राचीन इतिहास ), जे० वे० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की सं० ३,—१११६-१७ );—अवस्ता में हूर्य, मं० स्मा० पृ० ६४ प्र। सिल्ठयाँ लेवी — सेंट्रल पशियन स्टडीज ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), ज० रा० प० सो० १६१४, पृ० ६४३ प्र ।

स्टेन को नौ—खोतन स्टडीज ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, पृ० ३३६ प्र;—श्रौन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज ऐंड देयर प्लेस इन दि हिस्टरी श्रॉव सिविलिजेंशन ( भारतीय शक राजवंश श्रौर उन का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉर्डर्न रिच्यू, श्रप्रैल १६२१।

कृष्णस्वामी ऐयंगर—भारतीय इतिहास में हूण-समस्या, इं० आ० १६१६, पृ० ६३ प्र०।

मोदो के सिवाय श्रन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल में हुए। श्रौर तातार श्रुरुताई पर्वत के पूर्वे। स्टित थे।

मश्रुरा-दिख्ली-प्रदेश के सामरिक महत्त्व तथा विन्ध्य श्रौर दक्कित के रास्तों के विषय में—

भारतमूमि, पृ० ४१-४४, § ६, १२।

### तेरहवाँ प्रकरण

# पूर्व-नन्द-युग का जीवन श्रीर संस्कृति

# § ११२. पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय

न केवल राजनैतिक जीवन मे प्रत्युत विचार श्रीर वाड्मय के चेत्र में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्थों ने श्रपने प्रक्रम मौलिकता श्रीर सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया।

#### श्र, सूत्र-प्रन्थ

उत्तर वैदिक वाड्मय के वेदाङ्गों का परिचय पीछे ( § ७८ ) दिया जा चुका है। इस समय उस वाङ्मय मे एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे सूत्रशैली कहते हैं। सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में वहुत सा अर्थ समाया हो। यह शैली उस समय न केवल वेदाङ्गों में पर्सुत समी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के अन्य में पाराशर्य के बनाये मिद्धुसूत्र तथा शिलालि के नटसूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रवध होने लगे थे। स्वयं पाणिनि की अराध्यायों में सूत्र-शैली की पूर्णता की पराकाष्टा है। योड़े से थोड़े और अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों विलक्त अक्षरों मे अधिक से अधिक अर्थ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है। अर्थ विगाड़े विना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सक्ती। पाणिनि के सुकावले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा

१ ऋहाध्यायी ४, ३, ११०।

नहीं हुआ। संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वैसा ही उन का न्याकरण भी। किन्तु यह भली भाँति समभ लेना चाहिए कि अष्टाध्यायी की पूर्णता केवल पाणिनि की न्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती। वे एक ऐसा अन्य लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के अध्ययन का कम-विकास होता आता था—वाक्यों और शब्दों की बनावट का जाँच (व्युत्पित्ति) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे गये थे, फिर उन के परिवर्तनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गींकरण कर उनके गण बनाये गये थे, इत्यादि। इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की कमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके।

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाइ मे सिम्मिलित नहीं है, वह एक स्वतन्त्र अन्य है। वेद की अथवा छन्दस् की भाषा के नियम वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस् की भाषा की अपेक्षा लौकिक भाषा की श्रोर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिये कि व्या-करण का आरम्भ एक वेदाइ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी।

किन्तु सूत्र-प्रत्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की श्रोर जाता है वे वेदाङ्गों में के कल्प-सूत्र श्रौर उन में से भी विशेषत: धर्म-सूत्र हैं। पीछे (ई ७८) कह चुके हैं कि उन (कल्पसूत्रों) में श्रायों के व्यक्तिगत पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन तथा विशेषत: श्रमुष्ठान के नियम हैं। पहले धर्मसूत्र सब चरणों श्रौर शास्त्राश्रों की उपज थे। श्रष्टाध्यायी में किसी चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया है । उस के उदाहरण में महामाध्य-कार पतञ्जित्त ने (लग० १७०

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चरगोम्यो धर्मवत्,—४, २, २६।

ई० पू० में, दे० नीचे § १५० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, श्रोर श्राधर्वण धर्मसूत्रों के नाम दिये हैं। इन सब को पतर्ज्ञाल ने धर्मशास्त्र भी कहा है। श्राज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है। इस परिगण्न में सब से पहले कठ शाला के धर्मसूत्र का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पज्जाब के श्राधुनिक माभा में था। इस समय प्रकाशित धर्मसूत्रों में से वैखानस धर्म-पश्च (नारायण-पूजा-परक पीछे प्रक्षिप्त श्रंश को छोड़ कर ) सब से पुराना है श्रौर वही एक ऐसा है जो श्रपने कहप में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के श्रागे-पीछे है। श्रौत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के।

वाद के संस्कृत वाद्मय में मनुस्मृति विष्णुस्मृति आदि जो स्मृति-ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निर्मर हैं, यद्यपि उन में एक और धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (§ १९०) देखेंगे। स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है—उन में उन कानूनों का संकलन हैं जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से नियमित होता आया है। इसी लिए उन के एक मुख्य स्रोत-रूप धर्म-सूत्रों के विषय से हमें परिचित होना चाहिए।

धर्मध्यों के सम्चे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य का जीवन चार आश्रमों में बॅटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे विवेचन करते हैं। इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के सव मनुष्य एक ही दर्जें के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही नहीं हो सकता। और इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर वर्णों में बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कर्त्तव्यों की विवेचना वर्ण-वार करते

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० ऊपर § ७७ थ्र तथा नीचे § १२१।

हैं । उसी प्रसङ्ग में वर्णों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार त्र्या जाता है । जीवन-यात्रा का स्रन्तिम स्रतुष्ठान स्रन्त्येष्टि स्रीर श्राद्ध होता है, जिसे मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसङ्घ में यह विवेचना त्रा जाती है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, श्रोर उसे दाय-भाग किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण के धर्मों का विचार करते हुए राजा नामक विशेष चत्रिय का प्रसंद्ध आ जाता है, और उस के लिए कुछ स्त्रादेश दिये जाते हैं। वैखानस धर्म प्रश्न में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब धर्मसूत्रों मे है। धर्म का उल्लंघन होने पर ये धर्मशास्त्र प्राय-श्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए राज-दर्गड की भी ज़रूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के विचार-चेत्र में नहीं स्त्रा पाते; उन के राजधर्म में वही बाते रहती हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान मे लाना अवश्यक है-जैसे नमुने के लिए, कि आयों के युद्ध में विषेते वार्य चलाना या निःशस्त्रों और शरखागतों को मारना वर्जित है, राजा को द्यूत स्त्रीर समाहृय ( जानवरों की लड़ाई का तमाशा श्रीर उन पर बाजी लगाना े ) पर नियन्त्रण रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दराड 'न देना चाहिये, राजा को प्रजा से निश्चित श्रीर नियमित र्जाल-भाग ही लेना चाहिये जो कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की भृति है, इत्यादि इत्यादि ।

धर्मसूत्रों श्रौर स्मृति-प्रन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से विद्वानों ने किया है। कुछ बरस पहले तक उन में से डा॰ जीली का मत श्रान्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने श्रपने कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को श्रौर श्रागे बढ़ाया है; श्रौर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने

१दे० नीचे 🖇 १३४, १६४ ऋ, १६४ ऋ।

को बाधित करती है। डा० जौली के मत से, उपलम्य धर्मसूतों में से गीतम अन्दाज़न छुठी या पाचवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब धवीं या ४थी शताब्दी ई० पू० का, और वासिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल आपस्तम्ब के विषय में जौली से सहमत हैं, उसे वे अन्दाज़न ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु गीतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत मे ३५०—३०० ई० पू० का है, और २०० ई० पू० के करीव उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का का मिर एक संस्करण हुआ है। मूल बौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का नहीं है। शताब्दी ई० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० पू० तक धर्मसूत्रों का निर्माण या सस्करण-सम्पदान होता रहा। उन का आरम्म ७वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूर्वन्तर-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-अन्य उत्तर वैदिक वाह्मय का अन्तिम अंश हैं।

### इ सुत्तो का निकाय

जहाँ वैदिक वाड्मय इस युग मे अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा था, वहाँ पालि बौद्ध वाङ्मय का भी यही नययौवन-काल था। बौद्धो की दूसरी सगीति निर्वाण के सौ वरस वाद वैशाली में हुई। बौद्ध सुत्तों के निकाय (समूह संहिता) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान-धर्म-स्त्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं।

### उ. अर्थशास्त्र

किन्तु वैदिक श्रौर वौद्ध धार्मिक वाङ्मय के श्रतिरिक्त वहुत से लौकिक वाड्मय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के वाड्मय की तरह अर्थ के वाङ्मय का भी श्रपना स्वतन्त्र श्रौर विस्तृत चेत्र था। जातकों में धर्म और ऋर्य में निपुरा स्त्रमात्यों का उत्तेख है; उसी प्रकार ऋाप-स्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म ऋौर ऋर्थ में कुशल राज-पुरोहित का । इस से यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अर्थशास एक स्वतन्त्र विद्या के रूप में धर्मशास्त्र के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के ग्रान्तिम भाग में कौटिल्य ने श्रपने अर्थशास्त्र मे अर्थ का लक्षगा यों किया है-मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अर्थ है, यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका श्रीर उस जीविका के साधन ); उस पृथिवी ( श्रर्थात् मनुष्यो के जीविका-साधनों ) के लाम श्रौर पालन का उपाय-रूप शास्त्र ( ज्ञान ) श्रर्थशास्त्र है<sup>२</sup>।

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याग्य-विषयक तमाम ज्ञान ऋर्थशास्त्र के अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूर्व-नन्द-युग तक — भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्र-दाय ( वैदिक चरणों के सदृश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय श्रर्थशास्त्र मे पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय श्रीर विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कूता जाता है। उस हिसाब से अर्थशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुत्रा होगा। उस शास्त्र के त्राचार्यों के मानसिक क्षितिज में त्रपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित त्रिवेचना से प्रकट होता है--

आन्वीक्तकी त्रयी वार्ता श्रीर दण्डनीति ये विद्याये हैं । मानवीं (मानव सम्प्रदाय के ऋर्थशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दग्डनीति ही, -- श्रान्वीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। बाईस्पत्यों का मत है कि '

<sup>&</sup>lt;sup>ब</sup>ञ्जाप २. ४. १०. १४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ऋर्थ १४. १ |

वार्ता श्रीर दण्डनीति,—लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल वाहरी खोल है। श्रीज्ञनसों का मत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है—उसी में सब विद्याश्रों की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चार ही विद्याये हैं। उन से धर्म श्रीर श्रर्थ का ज्ञान पाय (विद्यात्) यही विद्याश्रों का विद्यापन है।

सांख्य योग श्रीर लोकायात यह श्रान्वीक्त ( दर्शन, जिससे देखा जाय, तर्कशास्त्र ) है। त्रयी में धर्म श्रीर श्रधमं ( का विचार होता है ), वार्ता ( धनविज्ञान ) में श्रर्थ श्रीर श्रनर्थ ( का ), दर्ग्डनीति ( चराजनीति, अर्थशास्त्र ) मे नय ( नीति ) श्रीर श्रनय तथा वल श्रीर श्रवल ( का )। इन सव का हेतुश्रों से श्रन्वीक्षण ( चिनरीक्षण, दर्शन ) करती है ... सो सव विद्याश्रों का प्रदीप ...श्रान्वीक्त मानी गई है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाह्मय (त्रयां) के श्रितिरिक्त दर्शन (तर्कशास्त्र) तथा श्रनेक लौकिक ज्ञानों का उदय हो चुका था। दर्शन श्रमी तक तीन ही थे—साख्य, योग श्रीर लोका-यत (=चार्वाक, पूर्ण नास्तिक) किन्तु बुद्धदेव श्रीर महावीरस्वामी श्रादि ने श्रायांवर्त्त के विचारों में जो खलवली पैदा कर दी थी, उस ते इस से श्रमले युगों मे स्पष्ट श्रीर विश्वद दार्शनिक विचार को वड़ी उत्तेजना मिली। वार्हस्यत्य श्रीर श्रीशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों को हिन्द में त्रयी या वैदिक वाह्मय की कुछ भी कीमत न थी, उन की हिन्द में त्रयी या वैदिक वाह्मय की कुछ भी कीमत न थी, उन की हिन्द एकदम लौकिक थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार श्रयांत् व्यवहारिक कानून श्रयशास्त्रियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्त्र में भी कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून—केवल धार्मिक श्रनुष्ठान-सम्बन्धी था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून—केवल धार्मिक श्रनुष्ठान-सम्बन्धी

१अर्थ ० १, २ ।

वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लघन का दएड प्रायश्चित्त होते थे। समाज के त्र्यार्थिक त्रौर राजनैतिक व्यवहार—ग्रथीत् दीवानी त्रौर फ़ौजदारी कानून—सब त्र्यर्थशास्त्र के विषय थे।

### ऋ. इतिहास-पुराख

इतिहास की गर्णना किस वर्ग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से प्रकट नहीं होता। किन्तु आगे कौटिल्य कहता है—

साम ऋक् श्रौर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। श्रयवंवेद श्रौर इतिहास-वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प न्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन श्रौर ज्योतिष य श्रद्ध हैं।

यह त्रयीधर्म चारों वर्गों स्रौर स्राक्षमो (तमाम मनुष्य-समाज) को स्रपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (ऋर्ष० १३)।

इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप में थी। किन्तु दूसरी जगह कहा है—पुराण इतिवृत्त (घटनात्रों का वृत्तान्त) त्राख्यायिका उदाहरण (दृष्टान्तरूप कहानी) धर्मशास्त्र त्रीर त्रर्थशास्त्र यह इतिहास है (वही १५)। इस से पाया जाता है कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत त्रर्थशास्त्र का भी मूल इतिहास में था, दोनों उसी के फल सममें जाते थे।

श्रीर इतिहास-विषयक वाङ्मय भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० में विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। श्रापस्तम्ब पुराण से श्रीर विशेष कर मिवण्यत् पुराण से उद्धरण देता है । वे उद्धरण मत्स्य वायु ब्राह्मायड पद्म श्रीर हिर्विश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, श्रीर विद्यमान मिवण्य-पुराण में वे नहीं हैं । इस से एक तो यह सूचित होता है कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> त्राप**० १, ६, १६, १३, १, १०, २६, ७; २, ६, २३,३-**४; २, ६, २४, ३-६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पूरी विवेचना के लिए दे० प्रा० ऋ**०, पृ० ४३-**५२। ,

इन पुराणों के विशेष त्राश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, स्नापस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्रदाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, श्रीर उन में से एक मिवच्यत् मी या;—पुराण एक व्यक्तिवाचक के वजाय जातिवाचक नाम वन चुका था। तीसरे, पुराख का मूल अर्थ था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण श्रीर मिवच्यत् परस्पर-विरोधी शब्द है; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत् तभी हो सकता था जब पुराण शब्द का मूल श्रर्थ उस में से गुम हो चुका हो। फलतः इस समय तक पुराण शब्द इतिहास-ग्रन्थ के श्रर्थ में योगरुढ़ि हो चुका था, जिस से यह परिशाम निकलता है कि आपस्तम्व के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग अलग पुराण्-अन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक का या श्रिधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहीं मविष्यत् म बाद का। श्राजकल सभी पुराणों मे वह मविष्य श्रंश है, श्रीर स्वयं मविष्य-पुराण मिलावट के कारण सर्वथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने मिवन्यत् पुराण से भिवन्य श्रंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्घृत किया है, उस युग तक उन मे वह श्रंश न था, तथा भविष्यत् एक ब्रलग पुराख था।

### तृ. रामायण और भारत

वालमीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल सस्करण भी ५ वीं शताब्दी ई० ५० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० ५० में उस का ५नः-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अन हमें मिलता है। किन्तु उस पिछले सस्करण से उस के रूप में विशेष मेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश अन भी ५ वीं शताब्दी ई० ५० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात—अर्थोत् उस मे की घटनाओं के बृत्तान्त-विषयक अनुअति—पुरानी है; उस मे जिन विमिन्न

देशों ग्रौर द्वीपों ग्रादि के भौगोलिक नाम ग्रौर निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक ग्रंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं—जैसे राम के श्रवतार होने का विचार जो कि रामाए के प्रधान श्रश में नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा श्रश—विशेष कर उस का समाज-चित्रण—पूर्वी शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमें प्रवीं शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमें प्रवीं शताब्दी ई० पू० को लेतिक सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन का श्रच्छा चित्र मित्तता है।

महाभारत का— या ठीक ठीक कहें तो मारत काव्य का—भी एक त्रारम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि त्राश्व-लायन ग्रह्म सूत्र में उल्लेख हैं । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है।

### ए. भगदुवंगीता

भगवद् गीता के विषय में भी तेलंग, टिळक श्रीर रामकृष्ण गोपाल भडारकर जैसे प्रामाणिक श्राचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उपनिषदों में श्रीर दूसरी तरफ़ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाश्रों में दीख पड़ती हैं; विस्तृत श्रनेकमागीं दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुश्रा था। दूसरी तरफ़ बौद्ध दर्शन के क्रम-विकास का श्रध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी सताब्दी ईं० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं पता नहीं हैं, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ईं० होना चाहिए। जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुग-युग के विचार दीखते हैंर। रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो पक्षों के समभीते के तौर

भ्याप्रव**० ३** ४. ४ । <sup>२</sup>नीचे **§ १**४४ ।

पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़-ताल करने के बाद सुमें स्वर्गीय रामकृष्ण भएडारकर के मत के आगे िए मुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक विचार (षड्-दर्शन-पद्धित ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिळक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा या कि ''गीता के विचार खूव परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का मेद-प्रमेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दर्शन-प्रनथ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी।''

अपने इस तर्क के विषय में जहाँ अब मुसे यह कहना पड़ता है कि केवल ''दिल के खुश करने को ''यह ख्याल अच्छा'' था, वहाँ भएडारकर की युक्तिपरम्परा अकाट्य प्रतीत होती है। भगवद्गीता का वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चौथी शताव्दी ई० पू० मे प्रचलित थी सो खुह्किनिकाय के अन्तर्गत निहस नामक प्रन्य से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी और पहली शताव्दी ई० पू० तथा पहली शताव्दी ई० के अभिलेखों और वाड्मय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है। इस पिछले वाड्मय में वासदेव को नाराण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के चार व्यूह अर्थात् मूर्च रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दूसरी शताव्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है, और न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होने की। वासुदेव जय अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाता है, तव उस के तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है: किन्दु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से

<sup>ै</sup>नोचे § १४६, १६६ ।

प्रथम आदित्य के रूप मे ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अव-तार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात् अपना पुराना वैदिक रूप बना हुआ था।

ग्रिभिलेखों ग्रीर वाड्मय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुका-बले में बौद्ध दर्शन-ग्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूच्य नहीं दीखता। उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के ग्रानेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर राम-कृष्ण भण्डारकर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद् गीता से ठीक पहले की है।

पूर्व-नन्द-युग की वाड्मियक उपज में भगवद्गीता शायदं सब से कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजू ढग से कौरव-पायडव युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई ऋाधुनिक लेखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दसिंह के मुँह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था।

# § ११३. धर्म और दर्शन

बुद्ध महाबीर श्रीर उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई॰ पू॰ में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धाराये इस युग में श्रीर पुष्ट होती गईं। उन के श्रितिरिक्त श्रन्य कई धर्म पूजाये श्रीर श्रन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई॰ पू॰ में प्रचलित थे। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी (४,३,९९) से सूचित होता है कि देवताश्रों की छोटी-मोटी मूर्त्विंगीं उस युग में चल चुकीं थीं, श्रीर उन से अपनी

१वै० शै० पू० १३।

जीविका चलाने वाले पुजारी भी ये। खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यो वर्णन है ---

"बहुत से श्रमण् श्रीर ब्राह्मण् ऐसे हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का ब्रत करते हैं. या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कीए का, या वासुदेव का, या वलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मिण्-भद्र का, या श्राग्नि का, या नागों का, या सुपर्ण (गरुड़) का, या यज्ञों का, या श्रसुरों का, या गन्धवों का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाश्रों का।"

इस परिगण्न मे एक तो अगिन सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति-देवताओं के नाम हैं, दूसरे यज्ञों असुरों गन्धवों आदि कल्पित सुरी आत्माओं और हाथों घोड़े कीए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे वासुदेव वलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पूजाये एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चाहिए।

महाभारत श्रीर श्रन्य पिछले वाड्मय से जाना जाता है कि वासु-देन कृष्ण श्रीर वलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्म-काएड श्रीर सूखे तप के विरुद्ध उठी थीं , भक्ति श्रीर श्रहिंसा जिस के सुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, श्रीर जिस के धर्म का भगवद्गीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारए

<sup>&#</sup>x27;महानिद्देस पु० = १ (सु० नि० ७९० पर)। स्व० रा० गो० भगडारकर ने वै० शै० पु० ३ पर इसका जो अनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू मे तीन-चार नाम अधिक बढा दिये हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे § १६६ । <sup>3</sup>ऊपर § ७० ।

लहर में से एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के ऋनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष वन चुका था, श्रीर निद्देस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग मे त्र्रौर इस एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों कर्मकाएड ख्रौर देह-शोषगात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु दोनों मे बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान ग्रानीश्वरवाद । इस एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता मे है, बाद मे बहुत प्रचार हुआ। भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। इस लिए यहाँ उस के विचारो का सद्वेप से उस्लेख करना श्रनुचित न होगा। भारतीय विचार और दर्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी गीता का बड़ा महत्त्व है, वशर्ते कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो।

गीता के उपदेश का श्रारम्भ इस कथन से होता है कि श्रात्मा नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी हिसा से उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दु:ख लाभालाभ श्रीर जया-जय का विचार न कर कर्त्तंव्य कर्म मे जुटना चाहिए । इसे साख्य का मत कहा गया है; श्रीर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाश्रों-वासनाश्रों से इटा कर फल की श्रकाक्षा न करते हुए कर्त्तव्य कर्म करना चाहिए; उस से स्थितप्रज्ञता होती है; स्त्रौर स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा को पा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन श्रीर इन्द्रियों का स्यम त्रावश्यक है। साल्यों का मार्ग ज्ञानयोग का है, श्रीर योगियों का कर्मयोग का। यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय. प्रत्युत यक् के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक यज्ञों का वर्णन किया गया है-इन्द्रियों ऋौर विषयों का संयम की ऋाग में हवन करना ही यज है; तपीयज स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ ज्ञादि ही वास्तिविक यश्च हैं। कर्मकाएड वाले यश्चों से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग—शान-यश्च का मार्ग—है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव मे एक हैं। शानपूर्वक और सन्यास अर्थात् त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिस नहीं होता। इस प्रकार फलों की अकाक्षा न कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है और योगी भी; वह अपने मन को एकाग्र कर आत्मा मे स्थित करता है; यह ब्रह्म-रूप हो जाता है, सब जगह भगवान् को ही देखता है।

यज्ञों के विषय मे गीता के उपर्यु क विचार विलक्ष्य उपानिषदों के से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी पहुँच चुके थे ।

इन्द्रियों श्रीर मन के निग्रह श्रीर सन्यास श्रर्थात् त्याग-भाव के द्वारा निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्त्तव्य को पहचानना, श्रीर कर्म योग—यह सव एक शुद्ध कर्त्तव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग हैं जिस में ईरवर की कोई श्रावर्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छुठे श्रध्याय के श्रन्त में नहीं इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को श्राती है उसे उक्त खब्दों से एक श्रास्तिकवाद में ढाल दिया गया है—सांख्य श्रीर योग के सिद्धान्तों को श्रनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूर्वक वचाया गया है। श्रागे छः श्रध्यायों में मिक्क या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का सार यह कि श्रपने को भगवान् के श्रपित करने श्रीर भगवान् में लीन कर देने से निष्काम कर्म की भावना सहन ही में जाग उठती है। भगवान् संसार में स्वींचम है। मगवान् में ध्वान करते हुए देह त्यागने वाला मगवान् को पा तेता है। श्रक्त बहा की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति वाला मगवान् को पा तेता है। श्रक्त बहा की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कपर § मह उ ।

मुंडक उपनिषद् भें भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर में वही श्रक्षर ब्रह्म देव कहलाया है। श्रीर गीता में उस श्रव्यक्त ब्रह्म को भगवान् झुष्ण कह कर एक स्पष्ट व्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है।

इसी प्रसंग में भगवान् के स्वरूप श्रीर सृष्टि से सम्यन्ध पर विचार किया गया है। भगवान् की प्रकृति ग्रष्टित्र है — पञ्च भूत, मन, बुद्धि श्रीर ग्रहङ्कार; जीव इन सब से श्रलग हैं। देह केत्र है, ग्रीर जीव क्षेत्रकः, भगवान् भी सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों ने किया है, त्रीर ब्रह्मसूत्रों में भी किया गया है। त्रागे चेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं। उन मे से २४—पञ्च मृत, ग्रहंकार बुद्धि, श्रव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय—वही हैं जिन का उस दर्शन-पद्धति में वर्णन है जिसे ऋब हम साख्य कहते हैं; वाकी सात—इच्छा द्वेष स्रादि—वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दर्शन के स्रनुसार त्र्यात्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँख्य त्र्यौर वैशेपिक नाम नहीं दिये। वेसे गीता का पुरुष श्रीर प्रकृति-विवेचन बिलकुल साल्य का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, श्रौर श्रात्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र है, यह भी संख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीय के साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो साख्य में नहीं है। ब्रह्मसूत्रों से गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम-प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में साख्य की तरह हैं।

इस प्रकार गीता की सब धर्मिववेचना या तो उपनिषदों के विचारों पर, या सृष्टितत्व ऋौर कर्त्तव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शनग्रन्थों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक ऋौर दार्शनिक विचारों का उस में परिपाक है। साल्य शब्द उस मे ज्ञानमार्ग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मुग्रहक उप० २. २. ३ । <sup>२</sup> रवेता० उप० १ १४ ।

के ऋर्य में और गोग शब्द कर्ममार्ग के ऋर्य में वर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी।

दुसरे पन्थों की तरफ गीता का भाव श्रत्यन्त उदारता का है, क्यों कि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजाये परम्परा से भगवान की ही पूजायें हैं।

"मुक्ते जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ।" "जो दूसरे देवतात्रों के मक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी नाहे अविधि-पूर्वक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं। .. बो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर के करो ।"

इसी दृष्टि के कारण वाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्यों श्रौर पूजाश्रों को श्रपने में जज़्द कर लेने में सफल हुश्रा।

उपनिषदों स्रौर गीता ने एवं वीद्ध स्नौर जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों के कमकाएड-मार्ग को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया था। खास कर गृह्य संस्कारों ऋौर ऋनुष्ठानों के रूप में उस की जो विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे इमारे समाज के जीवन में आज तक बहुत कुछ चली आती हैं। योड़े बहुत अनुष्ठान के विना किसी समाज के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर निर्मर हो चाई सुन्दर ब्रादशों पर, कुछ न कुछ ब्रनुष्ठान भत्येक समाज के नियमित जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वैदिक देवताओं की गहियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उत्तरफेर हो चुका या। गृह्य स्त्रों में विष्णु और शिव ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में

भगवद्गीता ८. ९१; ६. २३, २७।

भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरययकेशी श्रीर पारस्कर गृहा सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि ऋापस्तम्ब ऋौर ऋाश्वलायन में उस का नाम नहीं है।

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद् ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, तो भी गृहा सूत्रों में वह वहीं पुराना डरावना देव है। आश्वलायन, हिरएयकेशी श्रौर पारस्कर के श्रनुसार इंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है<sup>२</sup>, जिसमें रुद्र को बैल की बिल दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव मे नहीं लाया जाता, श्रौर वपा से रुद्र के बारह नामो को श्राहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-वज्र में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीर्घ (घाट) वन गिरि श्मशान गोष्ठ स्रादि लाँचते समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई श्रन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्त्रो से रुद्र का अभि-मन्त्रण किया जाता है 3 । रुद्र भव छादि देवताछों की स्त्री रुद्राणी भवानी स्रादि के नाम ग्रह्म सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं । निनायक का ऋर्थ बुरी ऋात्मा है--भूत की तरह । मानव गृह्य सूत्र में चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ ले वही निकम्मा हो जाय।

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, श्रीर उपनयन श्रादि

१हि० गृ० सू० १. २१. १; २, पा० गृ० सू० १. ज. २। पारस्कर एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-ग्रन्थ का नाम पड़ा है। वह देश पिन्छम में था, सिन्ध के थर-पारकर ज़िले मे शायद वही नाम विद्यमान है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ऋारव० ४ ६, हि० २ ८, पा० ३, ८।

उपा० गृ० सू० ३. १५. ७—१६; मानव गृ० सू० १. १३. ६ — १४; ऋषि० १, ११ ३१, २१ |

संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी । रामायण (१.३७) में स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अभि और गंगा का पुत्र था, और कृतिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कर्तिकेय हुआ। स्कन्द की पूजा अगले ज़माने में हम वहुत देखेंगे । अभि का शिव का रूप मानने से वाद में उसे शिव का वेटा माना गया।

# § ११४० आर्थिक जीवन और राजसंस्था का विकास अ. मौतिक निकाय<sup>3</sup> वर्ग या समूह—प्राम श्रेणि निगम पूग गण आदि

पीछे ( क्ष ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर चुके हैं । वे मूलतः आर्थिक संस्थाये थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं । जनमूलक ग्राम-सस्था उन स्व का भी आरम्भिक नमूना थीं । हमारे प्राचीन वाड्मय में इन की जातिवाचक संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह और वर्ग थीं । न केवल महाजनपद-युग में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और राजसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यहीं मौलिक समूह या निकाय ही रहे । इन निकायों का और इन के कावों और शक्तियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था और समाज के विकास की मिच्च है ।

पूर्व-नन्द-युग के ठींक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के विषय में एक ऐसी वाल का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि और निगम

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>त्राह्व० ३.७ ४——६; १ २.६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>नीचे §§ १८४, १६६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>निकाय **शब्द के लिए दे**० ऋष्टाच्यायी ३.३ ४२, ⊏६।

पिछले युग की सस्थाये थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( काम्ऋों ) की श्रेणियाँ बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में इम उन के त्र्यतिरिक्त कृपक विश्वक् पशुपालक कुसीदी (साहुकार, रुपया उधार देने वाले )—सभी की श्रेशियाँ सगठित पाते हैं । विखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेशियों मे संगठित होना सामृहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है।

श्रेणि त्रौर निगम त्रार्थिक समूह थे। त्रपने त्रान्दर के समूचे सामू-हिक जीवन का सञ्चालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक वस्ती वा नगरी मे जहाँ ग्रानेक श्रेणियों के कारु (शिल्पी) विणिज् ग्रीर श्रान्य लोग रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी किसी सम्ह का होना त्र्यावश्यक था । हम ने देखा है कि महाजनपद-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समूह भी निगम ही कह-लात था, जिस का यह ऋर्थ है कि वह विशाज-निगम का ही बढ़ाव था। पूर्वनन्द-युग मे इस कार्य के लिए स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों का उदय हो गया था जिन्हें पूग या गए कहते थे। श्रेिए में श्रानेक कुलो के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूर्व विभिन्न कुलो के और विविध जीविका वाले (अनियतवृत्ति) लोगो के समूह थे। इस प्रकार एक पूर मे अनेक श्रेशियाँ रह सकतीं थीं। श्रेशि का दायरा ऋार्थिक था, पूग का प्रादेशिक। गए। शब्द का कई बार पूग के अर्थ मे भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>गौत० ११. २१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नानाजातीया ऋ**नियतवृत्त**योऽर्थंकामप्रधाना सघा. पूगा —काशिका• वृत्ति, ऋष्टाध्यायी ४. ३. ११२ पर । जाति शब्द काशिका के ज़माने का है, प्रस्तुत काल तक जातियाँ ग्रर्थात् जातें पैदा न हुई थीं, न उन का विचार ही था; इस लिए पूग के लक्षण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है।

उस ऋर्ष में जारी था<sup>9</sup>। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रवन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था।

कह चुके हैं कि श्रेशि निगम श्रादि समूहों को श्रपने श्रान्तिक प्रवन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के श्रितिरक्त देश की राज्य-संस्था में उन के स्पष्ट श्रीर सुनिश्चित श्रिषकार श्रीर कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legisla-stive) थे। न केवल श्रपने श्रान्तिरक शासन में प्रत्युत देश के श्रनुशासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक हष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई स्त्री जो चोरी का श्रपराध कर चुकी है मिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के श्रीर श्रेशि के श्रनुशासन के विना न हो सकती थी। श्रर्थात् जिस श्रीण जिस पूग जिस राजा के श्रिषकारत्तेत्र में वह हो उन की श्रनुमित पाये विना भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था।

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की समायें या न्यायालय स्वय करते ही थे—यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और उस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदा-हरण है। किन्तु राजकीय न्यायालायों (विनिच्चयंक या बोहारिक = व्याव-हारिक) के साथ विचार करने के लिए एक समा या उट्यहिका (उदा-हिका = जूरी) वैठती थी, और उस उठ्यहिका मे प्रत्येक वर्गी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था?

किन्तु इन समूहों या वर्गें। का सब से महत्त्व का अधिकार यह या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>त्राप १. ३. ६. ४ में निगम का वही ऋर्य कहना चाहिए न कि रास्ता |

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नातक २, ३८०; ४, १४०। ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे।

कि वे अपने लिए स्वयं कान्त बना सकते थे। उन के ठहरावो ( समय, संवित्) की हैसियत अपने अपने दायरे में कान्न (धर्म या व्यवहार) की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चिरतार्थ करने के लिए बाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों और व्यवहारो (कान्न) के विरुद्ध न हों। कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने से दरड पाता था।

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघो के अन्दर विचार करने की परिपाटी ख़ूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीववार वैठाने के लिए एक विशेष अधिकारी-- आसन पक्षपक होता था। निश्चित कोरम की उपस्थित ( गरापूर्ति ) मे कार्य होता था। [ जिस संघ में पाँच का कीरम होने से कार्य हो सके वह पश्चवग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस के कोरम वाला दसवग्ग संघ, इत्यादि। विभिन्न कार्या के लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गे। की स्रावश्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने ( कम्मवाचा = कर्मवचन ) की निश्चित विधि थी । प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्ञिष्ठ ( अत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढग से-एक बार ( अत्तिदुतीय कम्म मे ) या तीन वार (अत्तिचतुत्थ कम्म मे ) —दी जाती, श्रीर वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग़ैरकानूनी ( श्रधम्म ) होता। फिर विधिवत् सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी। सतमेद की दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-मुख्यसिकम् = ये-मूख्यसिकम्) की रीति थी। सम्मति प्रकट (विवटकम् ) रूप से, कान मे फ़ुसफ़ुसा कर (सकरणा-जप्पकम् ), तथा गुप्त ( गूळहकम् ) रूप से दी जा सकती । गुप्त सम्मति ( गूळहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शलाकार्ये होतीं, श्रीर सम्मति गिनने वाला ) सलाका-गाहापक = शलाका-ग्राहक ) एक अधिकारी होता। अन्त में अधिक विवादग्रस्त विषयों को उन्बहिका के सुपुर्द करने की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः ऋपने सम-कालीन आर्थिक और राजनैतिक समृहों श्रीर संघों की समाश्रों से ही

ली थीं; ग्रौर इसी लिए हम इन से उक्त समृहों ग्रौर सघों की कार्य-प्रवाली को समभ सकते हैं।

इसी से हम इस परिशाम पर पहुँचते हैं कि श्रीश निगम पूग आदि समूहों के समय या सवित् विधिवत विचार के वाद निश्चित किये हुए सफ्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र । श्रीर उन के सनय-धर्म ( ठहराव-कानून ) की हैसियत राज-धर्म के वरावर थी।

उक्त सब बातें हमें इस युग के बाह्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिग्राम मिले हैं, उन से इन परिग्रामों की पुष्टि हुई है। गोरखपुर से १४ मील दिक्खन-दिक्खन पूरव-राप्ती के दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन वस्ती से एक छोटों सी ताँवे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोट्रागालों ( कोष्ठागारों, म्रनाज के भएडारों ) के निषय में एक सासन (शासन, आदेश ) खुदा हैं। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्गें। के संगम पर तियवनि (त्रिवेगी घाट ? ) मथुरा श्रीर चंचु ( गाज़ीपुर ? ) इन तीन नगरो से श्राने वाले वोमों को शरण देने के लिए, श्रीर विशेष श्रावश्यकता के समय ( ऋतियायिकाय ) सार्थे। के काम ऋाने के लिए वनवाये गये थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के ग्रापने श्रपने निशाना ( लान्छनों या ऋड्वां ) की मोहरे हैं । लिपि भाषा श्रीर लेखरौली ते लिख होता है कि वह ताँवे की पत्री मौर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सन से पुराने लेखों में से एक है । उस से यह सिद्ध है कि पूर्व-नन्द-युग के भारतीय नगर-निकायों का श्रपना श्रपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, श्रीर कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>उस की पूरी विवेचना के लिए दें० ज**़** रा० प० सी० १६०७, रे०६ प्र।

इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक मीटे की खुदाई से एक प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद श्रीर ढाँचा प्रकट हुम्रा है, स्रीर उस के दवे खंडहरोंके ढेर मे एक मोहर पाई गई है जिस पर लेख है-शहिजितिदिये निगमश । वे खंडहरों के ढेर भृमि के जिस स्तर में से निकालें हैं वह अन्दाज़न मौर्य युग का है, या कुछ पहलों का हो सकता है, त्रीर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान मार्शल ने निगम का अनुवाद शिल्पियो का निकाय (guild) किया है । वास्तव में उस ग्रर्थ मं हमारे वाड्मय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, श्रोर बिना कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे मार्शल ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति नगरी बौद्ध वाङ्मय मे वहुत प्रसिद्ध है। वौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्ख वहीं पर मिले थे। रेवत अपने निवास-स्थान सोरेय्य (सोरो ज़ी॰ एटा) से चल कर संकाश्य ( सकीसा, ज़ि॰ फर्रुखाबाद ) कनीज श्रीर दो श्रीर पड़ाव तय कर के . सहजाति पहुँचे थे; ख्रौर वहीं वैशालों के भित्नु नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थेर। इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीटा ऋब है। भीटा ऋाजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दार्थ है खेड़ा-पुराने खॅडहरो की ढेरी। जमना-तट के उस भीटे को सिट्टिजिति या सहजाति का भीटा ही कहना चाहिए । फलतः वह मोहर भी वाणिजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, श्रीर वह भन्य शाला उस निगम का संस्थागार।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पूरे क्योरे के लिए दे० ऋा० स० इ० १६११-१२ पृ० ३० प्र। <sup>२</sup>चु० व० १२। देखो राहुल सांकृत्यायनवृत्त बुद्धचर्या (काशी, १६८८) पृ० ४५६ प्र। जहाँ कि ये शिनाग्रते पहले-पहल की गई हैं।

इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन

उक्त छोटे छोटे सुसगिठत निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के अभि-षेक और अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में अणिसुख्यों निगमजेटुकों आदि को विशेष स्थान दिया जाता था।

यह सर्वधम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की परिषद् अर्थात् मन्त्रपरिषद् में सिम्मिलित होते थे, विद्वान् ब्राह्मणों श्रेणि-मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते। और परिषद् प्राचीन सिमिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद् प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी।

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग श्रादि निकाय जिस प्रकार श्रपने श्रपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या पुरी का निकाय पीर कहलाता, श्रीर राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, श्रीर पीर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पीर-जानपद में धर्म श्रीर श्रर्थ को जानने वाले विद्वान् श्रासपों के, क्षत्रिय गृहपतियों (कृषक-मृस्वामियों) के, श्रीर काकश्रों व्यापारियों श्रीर श्रमियों की श्रेणियों श्रीर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाड्य लोग, रहते थे। यह विषय श्रत्यन्त विवाद-श्रस्त है। दूसरे विद्वान् पीरजानपदा से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग' का श्रर्थ लेते हैं, श्रीर पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते। किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी वढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-संघ के समय तथा सितत (उद्दरावों) का उत्लोख है, श्रीर उसे ही जानपद

धर्म कहा गया है, मुक्ते जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत होता ।

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का त्रश लेता है वह सेवा के बदले में राजा की भृति है, यह विचार त्रार्थ राज्यसस्था में शुरू से था। इस युग में हम इसका यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्म की कमाई का भी श्रंश राजा को मिलता है?

### उ. सार्वभौम त्रादर्श की साधना

सार्वभीम श्रादर्श पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी। इस नये परिवर्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक श्रीर राजनैतिक निकाय बन रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश सब श्रापने चक्र को समृची मूमि पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सार्वभीम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे चेत्रो वाले राजवश (१७५) इस नये शक्ति-युग में उन्हें तुच्छ श्रीर निरर्थक दील पड़ने लगे थे। वे श्रव क्यो बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निर्पृ श श्र्योपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था कि निकम्मे श्रीर निर्वल राजवंशों को बल से वा छुल से जैसे बने मिटा देना चाहिए। काण्ड भारदाज वैसा एक श्राचार्य था, जिस के मतों का उल्लेख कौटित्य ने किया है। इस युग (६००—४०० ई० पू०) में सार्वभीम श्रादर्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, श्रीर मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दवा कर खड़ा हुश्रा, सो हम देल चुके हैं।

सार्वभौम आदर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक और सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदो नगरियों निगमों श्रीर श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० 🕸 १६ । २मीत० ११, ११।

वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी । किन्तु श्रेखियों ख्रौर निगमों के ब्रार्थिक सगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, श्रौर उन्हीं के बल पर इस युग का साम्राज्य खड़ा हुत्रा था।

## § ११५. 'धर्म' और 'व्यवहार' (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना

छोटे बड़े निकायों वर्गों या समूहों के समग्रों की जो विवेचना ऊपर की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं कि पूर्व-नन्द युग धर्म श्रीर अर्थ (राजनीति, अर्थनीति) की विवेचना का युग था। उसी युग में पहले-पहल धर्म श्रीर व्यवहार श्रर्थात् पारतीकिक श्रीर तौकिक श्रथवा धार्मिक श्रीर व्यवहारिक कानून स्शब्द किया गया। किन्तु इसी युग में कानून क्यों स्त्र-बद्ध होने लगे ? श्रीर उन का उद्भव श्रीर श्राधार क्या था? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी। उस विवेचना में समूहों या वर्गें। के समग्रों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म श्रीर व्यवहार का ठीक ठीक श्रर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम-भना चाहिए।

मनुस्मृति याज्ञवल्कय-स्मृति स्रादि स्मृति-ग्रन्थो या धर्मशास्त्रों का कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में स्राज तक चलता है। ये स्मृतियाँ क्ष्रोकवद्ध हें, स्रीर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित या कि इन क्ष्रोकवद्ध स्मृति-ग्रन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन स्मृतियों के कानून का उद्भव क्या था १ इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है, इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध है; स्रीर उन वैदिक

शाखास्त्रों या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनो का विकास हुआ । विष्णुस्मृति श्रशतः काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय म यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है; श्रीर कि वह मानव धर्मसूत्र श्राजकल उपलम्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव कल्य-सूत्र का श्रंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सर्वसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय स्रर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, श्रौर फिर अपने टागोर व्याख्यानों मे उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग पतझिल ने धर्मसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-दोत्र में धर्मसूत्रो के विषय-दोत्र के त्रातिरिक्त श्रर्थशास्त्र की धारा भी श्रा मिली है, श्रीर कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरणों से कोई सीघा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसूत्रों में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या ऋदिश हैं<sup>9</sup>, जिन में देश के समूचे दोवानी श्रौर फौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते। लेन-देन, कय-विकय, रेहन, घरोहर, ऋण त्रीर ऋण-शोध, भृति श्रीर दासल, सम्पत्ति का स्वरवपरिवर्तन श्रादि विषयक श्रसल दीवानी कानून एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ौजदारी कानून उन में भी नहीं है।

उस प्रकार के कानून कौटिलीय ऋर्यशास्त्र के धर्म स्थीय और कर्यटक शोधन ऋधिकरणों में हैं, जो क्रमशः धर्मस्थों ऋर्यात् दीवानी मामलों के न्यायाधीशों और क्रयटकशोधकों ऋर्यात् क्षीजदारो न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। कौटिल्य से पहले भी ऋर्यशास्त्र के सम्प्रदायों में

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० कपर § ११२ ग्र ।

उन विषयों का विचार होता चला त्राता होगा। त्रर्थशास्त्र का वह सव लौकिक कानून व्यवहार कहलाता या । यो व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार (contract) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कानून में क्यों कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम ज्यवहार पड़ गया । महाजनपद-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमन्च ( न्यवहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं <sup>9</sup>-शायद व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुन्ना था। धर्म प्रायश्चित्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष धूर हो सकता था; व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदराङ मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म श्रीर व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में श्रा जाते थे। किन्तु दोनों की दृष्टि में थोड़ा मेद था। ऋर्थ जिस प्रश्न पर कैवल मौतिक लाभालाभ की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की — उचितानुचित की-हिष्ट से भी देखता था। ऋर्य के विचारकों में से वाईस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को विलकुल फालतू समऋते थे; श्रीर श्रीशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा-लाम का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक धर्म श्रौर श्रर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे। र

कानून के विभिन्न स्त्रोतों की आपेक्षिक हैंसियत गौतम धर्मसूत्र के राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है—

तस्य च च्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राच्यद्भान्युपवेदाः पुराग्यम् । देशजातिकुलधर्माश्चामनायैरविरुद्धाः प्रमाग्यम् । कर्षकविशक्ष्यश्चपालकुसीदिकारवश्च स्त्रे स्त्रे वर्गे। ११, १६—२१।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० अपर § ६२ । <sup>२</sup>अपर § ११२ इ ।

"उस ( राजा ) के लिए व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, श्रद्ध, उपवेद, पुराख, -- श्रीर देश जाति कुल के धर्म जो श्रामम्नायों के विरुद्ध न हो, प्रमार्ग हैं। श्रीर किसान विग्रज् पशुपालक महाजन श्रीर शिल्पी श्रपने श्रपने वर्ग मे।"

,इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। धर्मशास्त्र श्रंगो से ऋलग हैं--- ऋर्थात् धर्मसूत्र वेदाङ्गो से स्वतन्त्र हो चुके थे। पुराण ऋर्थात् प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता था; ऋषस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( § ११२ ऋ ) कह चुके हैं। देश जाति श्रीर कुल के धर्मों की भी वहीं हैसियत थी; कुषक कारु स्रादि की श्रेशियों की व्यवस्थाये अपने स्रपने वर्ण पर लागू होती थीं। देश के धर्म यानी जानपद धर्म। जाति स्रौर कुल का त्र्रार्थ सम्भवतः जन स्रोर उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई श्रंश जनमूलक रहे होगे।

किन्तु देश के श्रीर भिन्न भिन्न विगयों के धर्म क्या थे? क्या खाली उन के रिवाज ? श्रौर धर्मशास्त्रों मे जो धर्म श्रौर श्रर्थशास्त्रो या व्यवहारशास्त्रों मे जो व्यवहार मृचित किया गया था, उस का भी त्राधार क्या था ? क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाग थे ? त्र्यर्शत् क्या एक लेखक के प्रन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी विशेष शक्ति से ऋषिकार मिला था ? या उन ग्रन्थों मे पुराने रिवाजो का संग्रह श्रौर विवेचन या, श्रौर वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी १ दूसरे शब्दो में क्या रिवाज ही कानुन था ?

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि रिवाज ही कानून था, ऋसल प्रश्न सुलभाता नहीं है। क्योंकि रिवाज का अर्थ है पुरानी प्रया या पद्धति; और पिछलो युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्म हुआ था; और हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल स्त्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें स्त्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया धर्म और व्यवहार वनने की—या धर्म और व्यवहार में परिवर्तन होने की—भी गुज्जाइश रखते हैं ! और जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या वतलाते हैं !

इम ने देखा कि गौतम धर्मसूत्र देश जाति श्रौर कुल के धर्मों को तथा कृषक कास्त्रों श्रादि के वर्गों के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाख वतलाता श्रौर उन की न्यवहार श्रौर वेद के समान है सियत कहता है। राजा श्रौर उस के मन्त्री के विषय में गौतम कहता है कि उन्हें लोक श्रौर वेद जानना चाहिए, समयाचारिक धर्मों में शिक्षित होना चाहिए। लोक का श्रर्थ टीकाकार करता है—लोकव्यवहारिमद्ध जनपदािव के धर्म। समयाचारिक का श्रर्थ स्पष्ट है—समय से सिद्ध श्राचार का। प्रश्न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थाये श्रौर देश या जनपद श्रादि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए उहराव इस प्रश्न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धर्मसूत्रों में से सब से प्राचीन का लेखक श्रापस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रस्पुत श्रपने समूचे प्रायश्चित्रीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। वह अपने सम्य का श्रारम्भ ही यों करता है—

श्रव हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥२॥ श्रीर वेद भी ॥३॥२

<sup>&#</sup>x27;गीत० = ४, ११।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ऋषि० १. १. १. १—३।

**ग्रागे भी जगह-ब-जगह** ग्रापस्तम्ब ग्रपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि के लिए कहता है-यही सामयाचारिक है, यह आयों का समय है, इत्यादि । समय का ऋर्थ पिछुले टीकाकार प्रायः करते हैं — पौरुषेशी व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था। किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते । समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है । उस का यौगिक ग्रौर ग्रारम्भिक ग्रर्थ है—मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम्-अयः अय का मूल धातु इ ) उस शन्द का वही ऋर्य उन ग्रन्थों में सदा घटता है<sup>२</sup>। पिछली स्मृतियों में भी हम समय का वही अर्थ देखेंगे 3 । फलत: आपस्तम्ब के अनुसार सब धर्मों का मूल समय ऋर्थात् ठहराव ही थे। ऋारम्भ में सभी धर्म सामयाचारिक-ठहराव-मूलक थे; धर्मज्ञों का-जिन्हें धर्म या कानून बनाने का ऋघिकार था उन का-समय या मिल कर किया हुआ ठह-राव ही धर्म के विषय में प्रमाख था। पुराने ठहरावो की धीरे धीरे एक पद्धति वनती गई; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग मे भी परिषदों द्वारा होता था । गौतम धर्म के च्वेत्र मे वेद की प्रामा-िषकता को पहला स्थान देता है, श्रीर परिषद् की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अर्थों के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें ऋौर पद्धतियां स्थिर होती गई, धर्म के शास्त्र

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वहीं १. २, ७, ३१; १. ४. १२. ६ श्रादि।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उदाहररा के जिए आप० १, ४ १३ १० में टीकाकार समय का श्रर्थं करता है--शुश्रूषा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रूषा, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। पर उहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक घटता है। इसी प्रकार गीत० १८ १० तथा क्राप्रव १. ६. १. में भी। <sup>3</sup>दे० नीचे \S १४१, १६४ ऋरा ४ ऋाप० १. ३, ११ ३८ । भ्योत० १, १—४; २८ ४६—४८ ।

या ग्रन्थ वनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर वढ़ता गया। श्रापस्तम्त्र के समय तक विभिन्न जनपदों के आयों का एक वृत्त या त्राचार-पद्धति भी वन चुकी थी। वह बड़े रुचिकर ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आर्य प्रशसा करे वह धर्म है. जिस की गर्हा करे वह अधर्म ।

पूर्व-नन्द-युग का कोई अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है; पर कौठिल्य के त्रर्थशासों से भी उक्त वातों की पुष्टि होती है ( दे॰ नीचे § १४१ )। हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायो या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के वाद मिल कर किये हुए निरचय होते थे, न कि ब्रारम्भिक जत्यों या ग्रामों के घरेलू फ़ैसले।

हम ने देखा कि इस युग में जो स्राचार प्रधा या पद्धति वन चुके थे, वे भी त्रारम्भ मे बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल में श्रेणि निगम पूग संघ गए स्रादि समूह न घे, केवल जनमूलक ग्राम श्रौर जन की समिति तथा सभा थी। जन श्रौर ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे थे, न कि विचारपूर्वक वने हुए निकाय। उन जत्यों की ठहराव करने की परिपाटी भी उतनी परिष्कृत श्रीर पूर्ण न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्राय: उन्हीं के समयों त्रर्थात् ठहरानों की उपज था; श्रौर श्रुति भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था।

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म श्रौर व्यवहार पहले संकलित नहीं किये गये, श्रीर अब महाजनपद-युग या पूर्व-नन्द-युग मे ही सूत्र-वद्ध किये जाने लगे १ उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी १ वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग मे नये व्यावसायिक राज-नैतिक श्रीर धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, श्रीर जिस ने उन

१ इ. ७. २०, ७-८।

निकायों ग्रौर सघो की विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत वना दिया था, उसी में धर्मों श्रौर व्यवहारों को सत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन ग्रव परिपक्वता की एक विशेष श्रवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति श्रीर वर्ग के श्रिधिकारों श्रीर कर्तन्यों को स्पष्ट समऋने और सूत्रित करने की त्रावश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपक्वता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले विविध श्रेगि-समूहों का पृथक् पृथक् उदय हो गया था, इसी के कारण उन की सभात्रों मे वाकायदा विचार करने की परिपाटी चली, स्रौर इसी के कारण कानून को विविधवत् सूत्रित करने का आरम्म हुआ।

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ स्त्रौर समृचे देश का जान-पद-सघ भी था, श्रीर उस के भी समय होते थे तो इस का यह ऋर्य होगा कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत् किये हुए ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी आजाओ से।

धर्मशास्त्र श्रीर अर्थशास्त्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा गया है। वैदिक चरण श्रौर अर्थ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से राष्ट्र के जीवन पर विचार करते श्रौर धर्म की मर्यादा तथा राज्य की नीति की व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक सम्हों त्रौर वर्गें। को स्वतन्त्रता तथा उन के समग्रों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; त्रर्थ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के श्रनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की श्रौर स्वेच्छाचार की नीति में भी सकोच न करते थे।

### § ११६. सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक श्रीर राजनैतिक जीवन के ऋनुसार ही होती है। महाजनपद-युग में इम जो ऋवस्था

देख ग्रायें हैं ( § ८६ श्र ), उस से पूर्व-नन्द-युग की ग्रवस्याग्रों में केवल कुल अधिक परिपक्वता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था। विनयपिटक के एक सन्दर्भ भें हम इस युग की ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं---

"जातियाँ दो हैं-हीन जाति श्रीर उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन सी !--चाएडाल जाति वेशा जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुक्वस जाति यह दीन जाति हैं। उत्कृष्ट जाति कौन सी १--अनिय जाति ब्राह्मग् जाति यह उत्कृष्ट जाति है। .....

शिल दो हैं-हीन शिल श्रीर उत्कृष्ट शिल। हीन शिल जैसे नळकार ( चटाई बुनने का )-शिला, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, श्रौर जो उन उन जनपदों में " अवज्ञात " परिभूत हो ( हीन समभा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल जैसे मुद्रागणना लेख श्रयना उन उन जनपदों में "(जो कॅचा गिना जाता हो )। "हीन कर्म जैसे कोठा वनाने का काम, (मन्दिरों से मुखे) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, वाशिज्य, गोरक्षा, ।"

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनवी (कुटुम्बी—ग्रहपति ), वनिया, ग्वाला, इरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार त्र्यादि सव भिन्न भिन्न जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम स्रीर शिल्प थे; ये सब जाते नहीं थीं। चारडाल वेरा निषाद स्नादि के भी विशेष कार्य स्नौर पेरो थे, किन्तु ये वास्तव में ऋनार्य जातियाँ या नस्लें थीं, इसी कारख उन्हें यदि हीन गिना जाता या तो उन के नस्ल-मेद के कारण । रहूद यद्यपि ऋार्यों के समाज का एक दर्जा वन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के ये; उन में त्र्रीर त्र्रायों में इस युग तक भी रंग का स्पष्ट भेद चला

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सुत्तविमग, पाचित्तीय, २, २; सा० जी० पृ० २७**८ पर उ**द्धत । ३० ग्र

श्राता था; वे कृष्ण-वर्ण थे । श्रार्य जाति की शुद्धता के पक्षपाती श्रायों के साथ श्रूदों का सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) भरसक रोकने की चेष्टा करते थे—उन का श्रादेश था कि श्रार्य शृद्ध का भोजन ही ग्रहण न करें, यद्यपि विशेष श्रवस्थाश्रों में उन्हें इस निषेध का श्रपवाद करना पड़ता था । तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रार्य सी का श्रूद-गमन बहुत से धर्मशास्त्रियों के श्रनुसार निषद्ध मास खाने की तरह केवल एक श्रशु- चिकर कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय (पतित करने वाला) मानते थे ।

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग मे पुराने कुलीन क्षत्रियों मे अपने कुल की उच्चता का विशेष भाव (गोत्तपिटसारियो ) था। वह भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे थे, और ब्राह्मण्या भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते थें । क्षत्रियों और ब्राह्मण्यों मे अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था। किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण्य जाति कल्पित जातियाँ थी; वे दूसरे आर्य कुषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थी। और ब्राह्मण्यं को एक जाति मानने की बात अभी तक विवादअस्त थी। बहुत से ब्राह्मण्य स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मण्यन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, व्रत और शील से हैं —

∫न जचा ब्राह्मणो होति न जचा होति श्रव्राह्मणो। कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मना होति श्रव्राह्मणो॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋषि १. ६. २७. ११ । <sup>3</sup> वहीं १. ६. १८. १४ । <sup>3</sup> वहीं १. ७ २१ १३. १६ ! <sup>४</sup>दे० क्ष २० । "सु० नि०, वासेद्रसुत्त (३१) वस्थु-कथा, तथा ६४० ।

यहं कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण् चित्रय वैश्य शुद्ध इन चार वर्णों में बॅटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे कर्म से चार वर्णों में समाज को वाँटने का विचार केवल वैदिक विचारकों का था; और वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को वार वर्णों में न बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी पड़ती थी, जो वस्तुतः निरर्थक थी । उस अग के साधारण लोग जव अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बॅटवारा करते तब कस्सक (कृषक), सिप्पक (शिख्यो या कारु), वािश्वज, पेिस्सक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा) चोर, योघाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), राजा इत्यादि ढंग से करते थे । और जब वे अपने समाज की जाितयाँ गिनते तब क्षत्रिय जाित तो प्रायः एक गिनी ही जाित थी, ब्राह्मण को भी कोई जाित गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकावले में वैश्य और शुट्ट नाम की कोई जाितयाँ न थीं प्रत्युत चाएडाल वेण निषाद पुक्कस आदि जाितयाँ थीं, जो वस्तुतः जाितयाँ थीं। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाम की कर्लित जाितयाँ का उदय इस युग की नवीनता थी।

इसी युग में जब कि धर्म त्रीर व्यवहार पहले-पहले स्त्रित किये गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सर्व-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के त्रनुसार विवाह दो प्रकार के हैं—एक ब्राह्म दूसरे शौलक —एक में संस्कार मुख्य वात थी, दूसरे में शुल्क। हिरययकेशी, पारस्कर श्रादि गृह्म सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आश्वलायन में हम पहले-पहल आठ मेदों का उल्लेख पाते हैं, श्रीर फिर धर्म सूत्रों में उसी वात को दोहराया देखते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नमूने के सिये गौत० ४ १४-१४। <sup>२</sup>दे० नीचे § १६४ छ। <sup>3</sup>सु० नि० ६१२—१६, ६४०—४२। ४मानव गृ० सू० १.७ ११। <sup>५</sup>स्त्राप्त० १.६.१। ६मौत० ४.४—११.।

विधवा-विवाह श्रौर नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु उन्हें सीमित करने की एक इलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दीख पड़ती है ।

श्रायों का खाना-पीना पहले की श्रपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। कई प्रकार के माँस-जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊंट, ग्राम्य एकर श्रादि के—श्रमक्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमांस इस युग तक मक्ष्य था; श्रीर श्रतिथि के श्राने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह श्रावश्यक गिना जाता था ।

\_\_\_\_

<sup>े</sup>वहीं १८, ४ प्र।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>त्राप० १, १, १७ २६-३१; त्रापस्तम्ब गृ० सू० १, ३, ६ ।

#### ग्रन्थनिर्देश

वाङ्मय के विषय में---

प्र० अ० पृ० ४३—४१ ( पुरास् )।

वु० इ० ग्र० १० (बौद्ध वाङ्मय )।

हिं॰ रा॰ पृ॰ ४ टि॰ ४ ( स्रर्थ-वाङ्मय )।

तैलग—भगवद्गीता का श्रंभेज़ी श्रनुवाद, सैकेंड बुस्स श्राव दि ईस्ट ( प्राच्य-धर्म-प्रनथ-माला ) जि॰ ८, भूमिका ।

टिळक-मगबद्गीता रहस्य, गीता का बहिरंग परीचा ।

पाणिनि की तिथि के विषय में दे० 🕾 २४।

रामायण का तिथि-निर्णंय माकोवी ने भ्रपने डास रामायण में किया है।

श्राधिक, राजनैतिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन के विषय में—

हि० रा० 🖇 ४३; छ० ११-१२; छ० २७-२८ में विशेष कर \S २४६— ४३, २४८-४९, २६१, २६४-६४, २७४—८२, २८३ ख, २८४, २८७ क, § २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, ३३६, ३६४।

सा० जी०, प्र० २४-२४, १०७—-६, १२६, १३८-३६, १४२, ३४१---४४, ३७८----८०।

मनु और याज्ञ०, न्याख्यान १; तथा परिशिष्ट श्र ( ५० ५३-५४ ) जिस में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना है ।

वै० शै०, सम्बद्ध श्रंश ।

#### परिशिष्ट उ

### घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ

सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथिया काले पाइका टाइप में छापी गई हैं उन के खिनाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतो के विषय में दे कि २२।

[१ / शैशुनाकों से पहले की घटनायें

| घटना                                                      | तिथि जायसवाल<br>के श्रनुसार | त्र्रन्य विद्वानो<br>का मत |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| वेदों की रचना                                             |                             | १२००-500                   |
| वसु चैद्योपरिचर, मगध के ब्राई-                            |                             | (मैक्स मुइलर)              |
| द्रथ वश का संस्थापक—                                      | १७२७                        | (140 3500)                 |
| भारत-युद्ध, वैदिक काल की                                  | , , , , ,                   | १४०१ (ग्रोंका)             |
| समाप्ति, उत्तर वैदिक (ब्राह्मण्-                          | १४२४                        | ९५० (पार्जीटर)             |
| उपनिषद्-) काल का स्रारम्म-                                |                             | ८०० (मै० मु०)              |
| पश्चिमी एशिया में बोगाज़क्योई                             |                             | ( - /                      |
| का लेख् जिस् में वैदिक देवताओं                            |                             |                            |
| का उल्लेख है—                                             |                             | १४०० (सर्वसम्मत)           |
| परीक्षित् का स्त्रमिषेक, कलियुग                           |                             |                            |
| का श्रारम्भ                                               | १३८८                        | ļ                          |
| हस्तिनापुर का राजा त्र्राधिसीम-<br>कृष्ण जिस के समय पुराण |                             |                            |
| कुण्या जिस के समय पुराया<br>पहले-पहल सकलित हुन्त्रा       | 99810 9977                  |                            |
| हस्तिनापुर का बहना (ऋघिसी०                                | ११६७—११३२                   | ८५० (पार्जीटर)             |
| के बेटे के समय), कुर लोगों                                |                             |                            |
| का कौशाम्बी में बसना                                      |                             | ~2 · (m=f=2)               |
| त्राह्मण्-ग्रन्थों तथा उपनिषदों                           |                             | दर॰ (पार्जीटर)<br>हरू-हरू  |
| की रचना—                                                  |                             | ८००—६००<br>(मैक्स मुइत्तर) |
|                                                           | •                           | 1 1.10 34.17               |

# [ २ ] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनायें

|                                           |                                 |                                              | a                                             |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| घटना                                      | तिथि<br>जायस्वाल<br>के श्रनुसार | तिथि मुनि<br>कल्याग्-<br>विजय के<br>श्रनुसार | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(३ संस्क)<br>के ग्रनुसार  | स्र० हि० |
| मगध मे ब्राईद्रथ वंश                      |                                 |                                              |                                               | -        |
| समाप्त कर शिशुनाक                         |                                 |                                              | ,                                             |          |
| ने राज्य तिया अव-                         |                                 |                                              | r                                             |          |
| न्ति मे वीतिहोत्रे वंश                    |                                 |                                              |                                               |          |
| जारी ]                                    | ७२७                             | <b>!</b><br>!                                | ६०२                                           | ६४२      |
| कोशल द्वारा काशी                          |                                 |                                              | :                                             |          |
| पर पहली चढ़ाई                             | ६७५                             | î                                            | i (                                           |          |
| महावीर का जन्म                            | ६२६                             | ६०१                                          | !<br>                                         | )        |
| राजा महाकोशल                              | ```                             | 401                                          | ;<br>}                                        |          |
| द्वारा काशी का विजय                       | ६२५                             |                                              | 1<br>                                         |          |
| •                                         |                                 |                                              | ĺ                                             |          |
| बुद्ध का जन्म                             | ६२४                             | ६२४                                          | पू६७                                          | ६२४      |
| श्रंग मगध में सम्मि-<br>लित विम्विसार मगध |                                 |                                              |                                               | <br>     |
| का राजा                                   | ६०१-५५२                         | ६०१–५५२                                      | पु३०पु०२                                      | ५⊏२–५५४  |
| कोशल में प्रसेनजित्                       |                                 |                                              |                                               |          |
| अवन्ति मे वीतिहोत्र                       |                                 |                                              | <u> </u>                                      |          |
| वंश का अन्त कर                            | <b>!</b>                        | 1                                            |                                               |          |
| प्रद्योत गद्दी पर वैठा                    | पुह्द                           |                                              | i<br>I                                        | <b>:</b> |
| श्रनातशत्र मगध का                         |                                 |                                              | i                                             | ,<br>    |
| राजा                                      | प्पूर-पूर्ट                     | !<br>યુધુર–ધૂર¢                              |                                               | ५५४-५२७  |
| किशाम्बी मे उदयन                          |                                 |                                              | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> |          |
| नये राजगृह की                             | 1                               |                                              | 1                                             | ļ        |
| स्यापना                                   | पूप्र                           |                                              |                                               |          |
|                                           |                                 |                                              |                                               | ,        |

| घटना                                    | ति<br>जायस<br>के श्र | वात्त | तिथि सु<br>कत्यार<br>विजय<br>श्रनुसा | ए-<br>के | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(३ संस्क)<br>के ग्रनुसा | (४ सस्क)                                     |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| मगध-कोशल-युद्ध                          | પ્પ                  | .१    |                                      |          | 1                                           |                                              |
| वत्स-त्र्यवन्ति का मेल                  | ¥Я                   | ,0    |                                      |          |                                             |                                              |
| प्रद्योत की मृत्यु,<br>पालक श्रवन्ति का | <u> </u><br>}        |       | l                                    |          |                                             | }                                            |
| पालक श्रवन्ति का<br>राजा बना            | +8                   | s.    |                                      |          |                                             |                                              |
| महावीर का निर्वाण                       | 48                   | -     | <b>१</b> २८                          | ;        |                                             |                                              |
| बुद्ध का निर्वाण                        | *8                   | 88    | <b>488</b>                           |          | <b>४८७</b>                                  | ¥88                                          |
| श्रजातशत्रु ने वैशाली                   |                      |       | •                                    |          |                                             | 1                                            |
| जीती                                    | ४४                   | 0     | 1                                    |          |                                             | l                                            |
| घटना                                    |                      | जार   | तेथि<br>यसवास<br>स्रनुसार            | (        | तिथि<br>प्र० हि०<br>३ सस्क)<br>इ स्रनुसार   | तिथि<br>स्र० हि०<br>(४ संस्क)<br>के श्रनुसार |
| पारस के कुरु ने बावेर                   | जीता                 | 1     | (३८                                  |          | व् <sup>र</sup> सम्मत्)                     |                                              |
| कुर की मृत्यु                           | Δ                    | 1     | १२म                                  | (स       | र्वसम्मत)                                   |                                              |
| दारयवहु पारस की गह<br>स्राया            | ्। पर                | <br>  | १२१                                  | /27      |                                             |                                              |
| पालक का श्रवन्ति की                     | गद्दी                | •     | ( < 1                                | 1/4      | विसम्मत)                                    |                                              |
| से उतारा जाना, गोपाल                    | <b>बालं</b> क        | ł     |                                      |          |                                             |                                              |
| उमें विशाखयूप का गः                     | री पर                |       |                                      |          |                                             |                                              |
| बैठना<br>दर्शक मगध का राजा              |                      |       | १५१                                  |          |                                             | U                                            |
| दारयवहु ने पञ्जाब का                    |                      | 420   |                                      | 8 6      | <b>484</b> 8                                | ५६७—-५०३                                     |
| पञ्छिम ऋषित जीता                        | _                    | ¥     | . બ્ય                                | (स       | र्वसम्मत)                                   |                                              |
| दारयवहु की मृत्यु, ए                    | ાયાર્શ               |       |                                      | •        | 1                                           |                                              |
| पारस का सम्राट् हुआ                     |                      | 8     | <u> ج</u> د                          | (स       | वसम्मत)                                     |                                              |

| घटना                                           | तिथि<br>जायसवाल<br>के श्रनुसार | (३रे संस्क०)<br>के ऋनुसार | तिथि    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| ग्रज उदयी मगध का राजा                          | 823                            | ४५१४१८                    | ५०३—४७० |
| उदयी त्रवन्ति का श्रिधपति<br>वना               | ४८१                            |                           |         |
| पार्टालपुत्र की स्थापना                        | 946                            |                           |         |
| विशाखयूप का अन्त                               | ४७१                            |                           |         |
| •                                              | ४६७—४५⊏                        |                           |         |
| नन्दिवर्धन मगध का सम्राट्                      |                                |                           | 800     |
| नन्द-संवत् का श्रारम्भ                         | ४५८                            |                           |         |
| क्लिंग मगुध साम्राज्य में समिम                 |                                |                           |         |
| लित बौद्धों की दूसरी सगीति                     | ४४०                            |                           |         |
| उत्तरपच्छिम पञ्जाव से पारसी                    |                                |                           |         |
| सत्ता उठी                                      | ४२्५                           |                           |         |
| त्रवन्ति भगध-साम्राज्य का<br>प्रान्त वनाया गया |                                |                           |         |
|                                                |                                |                           |         |
| <u> </u>                                       | ४०९—३७४<br>४१⊏—४१०             |                           |         |
| महानन्दी के दो वेटे मगध की                     | 207                            |                           |         |
| गद्दी पर                                       | ३७४३६६                         |                           |         |
| नव नन्द वंश                                    |                                |                           |         |
| महापन्न नन्द मगध का सम्राट्                    | ३६६३३८                         | ३७०                       | ४१३     |
| धन नन्द ११ ११                                  | ३३८३२६                         | _                         | -       |
| सिकन्दर पञ्जाब में<br>मीर्य वंश                | ३२६                            | (सर्वसम्मत)               |         |
| चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर                    | ३२६-२५                         | <b>३२</b> २               |         |
|                                                | <b></b> ₹0२                    | -                         |         |

### टिप्पशाियाँ

## % १५. नाग त्राक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश

भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पाजींटर ने इस प्रकार वर्णन कया है—"युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में अस्थिरता और निर्वेत्तता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपिन्छम के राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था। फलतः इस में कुछ आश्चर्य नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वृञ्खलता (disorganisation) स्चित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया। इस से स्चित होता है कि पञ्जाब के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित् को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई। तो भी उत्तर पच्छिम में वे बने रहे। इन्द्र- प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर मारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया।

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी ने हिस्तनापुर छोड़ दिया, श्रौर कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि (कहा जाता है) हिस्तनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी। यह व्याख्या श्रपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, श्रौर दिक्षण पञ्चाल को लाँघ कर २०० मील से श्रधिक परे कौशाम्बी तक जाने की श्रावश्यकता न थी। स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोश्राब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को वाधित हुआ था, स्त्रीर इस में सन्देह नहीं कि पञ्जाव की तरफ से दवाव पड़ने के कारण ही वाधित हुआ था।" ( प्र० आ० पृ० २८५)।

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपिच्छिम के राख्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था १ नाग लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के आकान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान् लेखक ने अकारण ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। मारत युद्ध केवल १८ दिन की "सक्षिप्त लड़ाई" थी, उस में बहुत मयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पञ्जाब के राख्यों के विषय में "फिर बहुत कम सुनाई देता है"। ठीक उस्टी बात है। सिकन्दर के समय हम पञ्जाब में उन्हीं आर्ट्य राष्ट्रों— अभिसार जुद्रक-मालव शिवि आदि—को फलता फूलता पाते हैं। सिकन्दर के समय हम पञ्जाब में उन्हीं आर्ट्य राष्ट्रों समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पञ्जाब के राष्ट्रों—गान्धार केकय मद्र आदि—की समृद्धि और सम्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते।

पारित्यों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या श्रीर स्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्जाव के राष्ट्रों की निर्वलता क्षियक थी, श्रीर तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षियक। यह कहना ठीक नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपिष्ठ्रिम में वे वने रहे। अनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कीई कारण नहीं है।

फलतः कुरु राजा जब धाङ्गा-जमुना दोस्राव का सारा उत्तरी भाग

भा० अ० ए० रदर ।

छोड़ने को बाधित हुन्ना था' तब 'पञ्जाव की तरफ से दबाव पड़ने' का कोई प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद् में मटची (लाल टिड्डी) के लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है—

सटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिई चाकायण इभ्ययामे प्रद्वाणक उवास ॥१॥ स हैभ्यं कुरुमापान् खादन्त विभिन्ने तं होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच य म इम उपविहिता इति ॥२॥ (छा० उप० १ १०)

हत शब्द से दुर्भिक्ष की भयंकरता सूचित होती है। हस्तिनापुर को बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवो और फसलों को बहा कर दुर्भिक्ष को और भयकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोश्राव को छोड़ना पड़ा होगा। (मिलाइए रा० इ० पृ० २३)।

## \* १६. उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व प्रकाश

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ग्रौर संस्कृति की मूल स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;—भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार-ग्रौर व्यवहार-पद्धित में न्नौर हिंट में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन के व्यक्तित्व का तिचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित ग्रौर प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक ग्रौर वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में ग्रभी वह तरल-द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्च रूप धारण करता है। गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में ग्रोनेक प्रथान्त्रों सस्थान्त्रों ग्रौर व्यवस्थान्त्रों (constitutions) एवं पद्धितयों ग्रौर परिपाटियों को स्थापित

ग्रीर वद्धमूल हुन्ना पाते हैं, उन के समय तक एक घरमो सनातनो जड़ पकड़ चुका ग्रीर खड़ा हो चुका था। वे पोराणक पिंढतों ग्रीर पोराण ब्राह्मणों की वार्तों को श्रादरपूर्वक उद्धृत करते हैं ।

वैदिक श्रौर प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार श्रौर कर्प-नायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ मे लेकर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता श्रौर शकत देता है, श्रौर इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा श्रौर जिस के संस्कार शताब्दियों के श्रांधी-पानी में भिटने नहीं पाते, श्रौर जो जातियों श्रौर सम्यताश्रों के श्रनेक सम्मदों श्रौर कशमकशों को मोल कर श्रपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता।

वैदिक श्रायों के जीवन के लिए कोई वॅधे हुए नियम न थे। वह एक तक्ण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के श्रळूते त्रेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवनचर्या ने उस के वंशजों के लिये प्रथाये श्रीर सस्थायें वना दीं। जैसे वे बोले वैसे मन्त्र वनते गये, जैसे वे चले वही पद्धित हो गई, जो उन्हों ने किया वही श्रनुष्ठान बन गया। वेद स्वत. प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाश्रों का सकलन और वर्गोंकरण, छानबीन और काटळाँट होती है। यहाँ श्रा कर पहले पहल प्रयाये और परिपाटियाँ कानून (धर्म-ज्यवहार) संस्कार और सस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पक्षी पकाई हेंटें नहीं रखता जाता। वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर की तरह काटता तराशता और ढालता है, और स्वयं नई रचना भी करता

<sup>ै</sup>जातक ४, १४८; सु० नि० त्राह्मए।धिमक सुत्त (१६) की वरधुगाथा, इत्यादि।

है। उस के लिए वैदिक आर्य जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के ग्रन्त—छठी शताव्दी ई० के न्नारम्भ-तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस मे सन्देह नहीं। विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार श्रीर समाज-संस्थान का श्रारम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थाये भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं।

#### \* १७. कम्बोज देश

कम्बोज देश की ठीक शिनाख़्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक गुल्थियाँ सुलभाने के लिए, विशेष कर आर्थावर्स ईरान श्रीर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्तास्रो को उस में सफलतान हुई थी। वि० स्मिथ एक नोट मे लिखते हैं कि फूरो ( Foucher ) ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार उसे तिन्वत में कहीं माना है--- आइकनोश्राफी बूचीक (बौद्ध प्रतिमा-कला ) पृ० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियर्धन की टिप्पणी, ज० रा० ए० सी० १९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा० ग्रियर्छन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के श्वतिर्गतिकर्मा कम्बोजेम्बेव माम्यते विकाराँस्त्वस्य ऋार्या मामन्ते ( निरुक्त २ १. ३.४ )—इस निर्देश की श्रोर ध्यान दिलाया है, श्रौर यह दिखलाया है कि शवित या शुदन घातु चलने के अर्थ मे अब फारसी में बर्चा जाता है। यास्क का समय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऋ० हि० पु० १**१**३ ।

पाणिनि से पहले हैं, श्रीर उस के कुछ ही शतान्दियाँ पहले वश-ब्राह्मण में कम्बोनों का नाम पहले-पहल सुना जाता है।

यास्क के उक्त निर्देश की श्रोर ग्रियर्धन से भी सात बरस पहले, दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी सजाना स्मारक ग्रन्थ (लाइपिज़ग १९०४) में जर्मन निद्वान् कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के श्रातिरिक्त उन्होंने वहाँ जातक (६, ५० २१०) की निम्नलिखित गाथा भी उद्भृत की थी—

कीटा पतंगा उरगा च भेका हन्त्वा किमिं सुरुक्तति मनिखका च्। एते हि धम्मा अनिरयरूपा कम्बोजकानं वितथा बहुन्नन्॥

श्रीर इस के श्राधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्योज लोग प्राचीन ईरानी विश्वास के श्रनुसार ज़हरीले—श्रहरमनी—जन्दुश्रों को मारना श्रपने धर्म का श्रंश मानते थे।

कुहन के लेख की तरफ निर्मान ने जिल् ए० ए० से की दूसरी जिल्द (१९१२, पृ० २५५) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन् १९०४ अथवा सन् १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने निश्चय करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज था। अधिकतर विद्वान् इस वीच कम्बोज का अर्थ गोलमाल तरीके से पूरवी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान कर वेते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफिरिस्तान ? वह तो पुराना किपश—चिनयों का कि-पिन्—है। तब लमग्रान ? वह लम्याक है। तब निग्रहार ? वह नगरहार है। तब अफरीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन पक्य है। तब चितराल ? लेकिन वह अफगानिस्तान में नहीं है। उसी प्रकार याग्रिस्तान भी उस से वाहर है, और वह प्राचीन उद्घीयान और पुष्करावती है। तब वर्खों ? किन्तु वह तो

उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी श्रक्षगानिस्तान है, श्रौर ठेठ श्रक्षगानिस्तान में नहीं है। जब हम श्रक्षगानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनाकृत करने के लिए टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह श्रागे श्रागे भागता जाता है।

इस गोलमाल को डा॰ हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। महामारत द्रोणपर्व ४.५ में कहा है—

कर्णं राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्त्वया।

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (= कश्मीर के दिन्छन आधुनिक राजौरी) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद था (रा० इ० पृ० ९४-९५)। प्रो० भडारकर ने भी इस शिनाख्त को स्वीकार कर लिया है (अशोक पृ० ३१); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वहीं है।

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक ग्रस्पष्ट उक्ति की श्रानिश्चित व्याख्या के श्राधार पर तथा श्रीर सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना फैसला कर डाला है। श्रशों के से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पुँच-भिम्भर की उपत्यका श्रमिसार कहलाती थीं, श्रीर पीन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। श्रमिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाण्डवों की तरफ से लड़ने का महामारत में उस्लेख हैं ( § ६४ ), इस लिए महामारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा, जा सकता। समूचे संस्कृत वाड्मय में राजौरी प्रदेश का नाम लगातार श्रमिसार पाया जाता है, श्रीर वह कोई ग्रमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है। श्रमिसार श्रीर कम्बोज कभी समानार्थक शब्द रहे हों, इस के लिए रसी भर प्रमाण नहीं है, न कभी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे § १२० |

मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की ऋन्तिम सीमा पर माना वाता रहा है. किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान् उसे जेइलम नदी के पूरव श्रौर कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्जाव में उतार लाये हैं! श्रर्थात् पूर्वी गान्धार के भी पूरव श्रीर केकय के ठीक उत्तर ! फिर विलकुल मनमाने ढंग से वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के वीच का प्रदेश भी कम्योज मे मिमलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ और सिन्ध के वीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महामारत सभापर्व अ० २८ में अर्जन के दिग्विजय-प्रकरण में दार्व अभिसारी उरशा ( गत्तत पाठ उरगा ) कम्बोज सब का अत्तग अत्तग उल्लेख हैं। यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका मे हो तो रघवश सर्ग ४ में रघ के कम्बान जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने (श्लोक ७१) श्रीर फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष मे उतरने (श्लोक ⊏०) की वात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढ़ा होता वो वजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! डा॰ रायचौचरी ने स्वय यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के युग मे कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के ऋधीन था । किन्त यदि कश्मीर के दिन्खन श्रीर पञ्छिम का छिमाल श्रीर हज़ारा प्रदेश—जिसे वे कम्बोज कहते हैं—स्वतन्त्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को श्रधीन किये विना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह श्रसगति उन्हें नहीं दीख पड़ी।

सन से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनास्त करते समय किस्स्य की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरिन्सी तरंग ४ में राजा मुक्तपीड़ सितादित्य के दिग्विजय-प्रकरस्य में कम्बोजो का उल्लेख है

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कपर हैं दर।

(श्लोक १६५), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) रक्ला है, जब कि ये विद्वान् कश्मीर के ठीक दिक्खन उतार लाये हैं! राजौरी का प्रदेश लिलतादित्य के दादा कर्केंग्ट-वंश-स्थापक दुर्लभवर्धन के समय से कश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की लिलतादित्य को कोई ज़रूरत न होती।

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद त्र 4 खार या तखार देश का नाम है ( १६५ ), फिर मुम्मुनि नामक तुर्क राजा का। डाक्टर स्टाइन ने वहाँ कम्बोज का ऋर्थ वही पूर्वी ऋफगानिस्तान किया है। किन्तु पूरबी श्रक्रग़ानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर दरद लोग हैं; स्त्रीर पञ्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्करावती ) तथा कपिश। दरदो का उक्त प्रसंग में ऋलग उल्लेख है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम त्रज्ञात था, त्र्रीर वह है भी कश्मीर के उत्तरपञ्जिम. तथा तुखार देश ( बदख्शा ) से ठीक लगा हुस्रा। इस लिए सन् १९२८ ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मैने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ िक्तमक के साथ किया था। िक्तमक इस कारण क्रि चितराल के निवासी मूलतः दरद थे यद्यपि ऋव उन मे थोडा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय मूमियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के द्वेत्रों से प्राय: मिलते हैं । इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक श्रंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खोवार में श्रौर वहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के ऋतिरिक्त ग़ल्वा मिश्रण है। ग़ल्वा बोलियों और जाति को पहले मैं भारत की सीमा के वाहर समकता था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० ऊपर § १० ।

किन्तु सन् १९३० में जब मैं रुपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय मूमियों की विवेचना करने लगा, तव मुफ्ते यह सूफ्ता कि कहीं ग़ल्चा प्रदेश ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है। ग़ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; श्रीर तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को ख़ूता है, वहाँ वह ग़ल्चा-त्रेत्र की समूची पिन्छुमी सीमा के साथ साथ चला गया है।

रघुवश मे रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। जलितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुक्ते कम्बोज का जो ऋर्य स्मा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट श्रीर पक्का कर दिया। यही नहीं: गुल्चा-चेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेली भी सुलभ गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक दिनखनपूरव गङ्गा का उल्लेख किया है ( रघुवश ४, ७३ )। ग़ल्चा-न्तेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता और गगा का स्रोत एक ही था-अनवतप्त सर। सोता उस के उत्तर तरफ से निकलती थी, ख्रौर गगा पूरव तरफ से । इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरव परिक्रमा करने से रघुकी सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गगा के स्रोत पर पहुँच सकती थी। कालिदास का ऋभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन-गगा ( कृष्ण ). उत्तर-गगा ( व्यथ की शाखा छिन्ध ) या उत्तरगगा की एक शाखा े के स्रोत गगा-सर से नहीं हो सकता, क्योंकि वे सब हिमालय की गर्म-श्रृंञ्चला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी श्रौर किन्नरों को जीतने के बाद उस पर से उतरी थी। स्पष्ट है कि हिमालय से ऋभिप्राय वहाँ गर्भ-शृङ्खला से कारकोरम शृह्वला तक के पहाड़ों से है।

<sup>े</sup>वसुबन्धु--- अमिधम<sup>६</sup>कोष (राहुल सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी १६८८), ३, ४७, खान च्वाङ १, पृ० ३२-३४।

प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि ग्रानवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास भी निरो गप्प और ग्रन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, श्रीर श्रनवतप्त सर को हम श्राधु-निक नक्शे पर अन्दाज़न श्रंकित कर सकते है। सिन्धु उस सर के दिक्खन उतरती मानी जाती थी, श्रीर सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान ले तो कारकोरम जोत के पास के गलों (glaciers) पर उक्त बात ठीक घटती है-सिन्ध उन के दिक्खन श्रौर सीता उत्तर उत्तरती है। किन्तु वह्नु श्रीर गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था ! इस सम्बन्ध में हमे आधुनिक भूगोलशास्त्रियो के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर श्रीर कारकोरम की श्रनेक निदयों के प्रस्ववण-स्तेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनात्रों (moraine formations) मे परिवर्त्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों मे बदत्तते रहे है। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल ( विक्टोरिया ) भील का पानी पूरव ग्रौर चक्रमकतिन का पच्छिम-त्राजकल से ठीक उलटा-बहता रहा हो १। इस दशा में क्या यह सम्भव नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरव तरफ प्राचीन काल में कोई धारा बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप-रली धारा है ? वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते:— सन् १८८०-८३ मे भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुक के ब्रह्मपुत्र दून का समूचा रास्ता टटोल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत की चाड्पो ब्रह्मपुत्र की उपरत्ती धारा है या इरावती या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अन-वतप्त सर को जहाँ पर श्रकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से हैं जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ब्रिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, जि० २०, पृ० ६४७ ।

नहीं हो पार्ड । भविष्य को पड़ताल से क्या मालूम हमें प्राचीन भार-तीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसगत कारण उसी रूप में मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ?

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूगों का उल्लेख किया है। हूगों का प्रदेश तब वस्तु की दो धाराश्रो—बक्षाब ( श्राधुनिक बक्ष ) श्रीर श्रक्साब ( श्राधुनिक श्रक्स या सुर्गाव )—के बीच का दोश्राव—पारसी लेखको का हैतल, श्रीर श्ररबों का खुत्तल प्रदेश—या, सो विद्वान् लोग निश्चित कर चुके हैं । श्राजकल भी ग़ल्चा प्रदेश को उत्तरी सीमा उसी श्रक्स नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस प्रकार समूचा गृल्चा च्रेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित होता है।

किन्तु यास्क मुनि ने २४०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या त्राज मिल सकता है ? चितराल की खोबार बोली में वह मुफ्ते कहीं न मिला। किन्तु ग्रन्चा-चेत्र के कम्बोज देश होने में मुफ्ते रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब मैंने देखा कि डा० प्रियर्तन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मा० मा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से बखी के सिवाय अन्य मब के उन छोटे छोटे नमूनों में भी श्वित घातु आज भी गति के अर्थ में मौजूद है ! शिग्नी या खुग्नी में सुत=गया (१० ४६८), सरोकोली में सेत=जाना (४७३), स्यूत=गया (१००), मुंजानी या मुगी में शिक्षा=जाना (४११), और युइद्गा में शुई=गया (४२४)।

<sup>े</sup>कुष्णस्वामी एंग्रंगर--भारतीय इतिहास में हूण समस्या, इ० आ० १६१६, पु० ६५ प्र।

बदक्शीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; श्रौर प्रियर्तन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी °। हम ने देखा है कि त्राधुनिक भाषात्रों के त्तेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को स्वित करते हैं। तब बदज़्शाँ भी कम्बोज मे सम्मिलित था १ किन्तु बदज़्शाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, ऋौर कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोज से ब्रालग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदरृशाँ श्रौर पामीर में दूसरी शतान्दी ई० पू० में ब्राई थीर, ब्रौर तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम वाह्नीक था, श्रीर पामीर का कम्बोज-सो हम ने श्रमी देखा; किन्तु बद्ज्शों का नाम तब क्या था १ पामीर श्रीर बदछ्शाँ की भाषा श्रीर जाति तब एक थी, इसे देखते हुए हम इस परिगाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदख़शाँ भी समिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६ ७५ १७ श्रौर २ २८ २२-२३ में ) काम्मोजवाहीकाः का नाम इकट्टा एक इन्द्र में स्त्राता है; कम्बोज मे यदि बदरूशा सिम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्वीक से लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज मे आ बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया। घीरे घीरे तुखारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम केवल बदस्शा का-जहाँ तुखारों की राजधानी थी--रह गया, ख्रौर पूरची भाग--पामीर-के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा । मध्ययुगीन कम्बोह भी वही है । उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्नलिखित प्रसिद्ध फ़ारसी पद्य से सूचित होता है-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं, पु० ४४६ । <sup>२</sup>नीचे § 1६२ ।

श्रार् कहत्-उर रिज़ाल् उपतद् ज़े श्राँकस् उन्स कम गोरी— यके श्रक्षगाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज़ात कश्मीरी ! ज़े श्रक्षगाँ हीलाँ मीश्रायद् , ज़े कम्बोह कीना मिश्रायद्, ज़े कश्मीरी नमी श्रायद् बजुज़ श्रन्दोहो दिलगीरी !

श्रपने पहाड़ी पड़ीसियों के विषय में फ़ारिस के कवि ने जो भाव प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए विना भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ोसियों का भौगोलिक कम उसे ठीक मालूम था।

नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में समसती है उस का कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक पिन्छम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो सकता है। महामारत ७ ४.४ का जो प्रतीक डा॰ राय-चौधुरी ने उद्घृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अर्थ है राजगृह। व्वान् च्वाह् के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थी<sup>2</sup>, और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगृह-गिरिवज मगध का नहीं प्रत्युत केकय देश का था<sup>3</sup>, और उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सममव है।

डा॰ रायचीधुरी के प्रतीक के विषय मे उक्त वात मैने उन् १९३० के अन्त में लिखी थी। दूसरे वरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज पिंग्डत ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखी महाभारत की एक प्रति

<sup>े</sup>इस पद्य के लिए मैं काशी के पं॰ रामकुमार चौबे, एम्॰ ए॰, एल्॰ टी॰ का श्रनुगृहीत हूँ।

<sup>े</sup>खान च्वाङ् १, पृ० १०८।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दे० ऊपर § ४४ ।

मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन् १६३२ के आरम्भ मे नेपाल जाने पर मुभो राजगुरू महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जानकारी प्राप्त हुई। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। कर्ण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसग पीछे जोड़ा गया है।

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्वि-जय के बाकी श्रज्ञात प्रदेश ग्रौर जातियाँ—उत्सव-सकेत ग्रौर किन्नर— भी पहचाने गये, ग्रौर फिर जब मैने महामारत में त्रार्जुन के उत्तर-दिग्वि-जय की इसी श्रमिप्राय से जॉच की कि देखूं मेरा किया हुन्ना कम्बोज का न्त्रश्च वहाँ घटता है कि नहीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक ग्रौर प्रसिद्ध जाति का खोया हुन्ना नाम पाया गया?।

प्राचीन उत्तरापय का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो-त्तर ऋधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

प्रो॰ तोमास्चेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषात्रों में से गृल्वा मुजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दीक है । यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाद्मय के अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई॰ पू॰ में हुआ। उसी समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा ज़रशुस्त्र प्रकट हुए। कम्बोज उस गुग में आर्यावर्त्त और ईरानी के बोच साभा देश था। हम देख चुके हैं कि प्रो॰ कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानी धर्म का अनुयायी सिद्ध किया था। यदि ज़रशुस्त्र का कार्यचेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता वाङ्मय में आर्यावर्त्त और

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दे० नीचे स्न २८ । <sup>२</sup>मा० मा० प०, १०, पृ० ४०६ ।

ईरान के सम्बन्ध-स्वक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। श्रौर तब ज़रशुस्त्री धर्म के उद्भव श्रौर विकास का हम एक नई दृष्टि से देखना होगा।

## 

वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पिन्छुमी जगत् से व्यापारिक श्रौर श्रन्य सम्पर्क रहने के श्रनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (क्ष१२) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल श्रौर सोलह महाजनपद-युग में वैसे चिन्ह श्रौर श्रिषक पाये जाते हैं, श्रौर श्रन्त में द्वीं-७वीं शताव्दी हैं। पूं से तो भारतवर्ष का वाबुल कानान श्रादि पिन्छुमी देशों से व्यापार चलते रहने की वात सर्वसम्मत है।

वावेरु-जातक (३३९) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी एक कौए को पकड़ कर वावेरु-रह (वाबुल देश) में ले गये। उस समय बावेर में पंछी न होते थे (तिस्म किर काले वावेरुरहें सकुना नाम नऽित्य)। वह देसावर का कौन्ना (दिसाकाक) सौ कहापन (कार्षापण) में विका! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो एक हज़ार कहापन में विका। इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर है, इस का प्रमाण यह है कि वाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द तुकी था जो तामिल तोंगे का रूपान्तर है। इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, श्रीर श्रन्य कई वस्तुश्रों के लिए भी। इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएँ वहाँ द्वाविड भारत से जातीं थीं।

किन्तु श्रार्यावर्त्त के साथ भी पिन्छम के सामी राज्यों का न्यापार सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। शतपथ ब्राह्मण में जलस्यावन की कथा है; वह कथा वहुत देशों के वाङ्मय में पायी जाती है, पर मूलत: वह वाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३२.१.२३-२४) में सब से पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग श्रमुरों के लिए हुआ है। संस्कृत चैयाकरणों के अनुसार म्लेच्छ का अर्थ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धात की निकि कहरों ने म्ले (म्लान होना, सुरभाना) धात से की है। जायसवाल का कहना है कि यह निकि कैसी ही किस्पत है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों और सुद्धों के सकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव मे म्लेच्छ धात मे एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी (सेमेटिक) शब्द का रूपान्तर है जो हिन्न (यहूदियों की भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) मे मेले खं बोला जाता है। संस्कृत मे उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अर्धमागधी मे वह मिलक्ख और मिलक्छ ही रहा है। सामी मेले खंशब्द का अर्थ है राजा। शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेल वो हेल वा बोलते थे। जायसवाल का कहना है कि य शब्द अरुशुर भाषा के ह-पॅलोबाः (परमात्मा) का रूपान्तर हैं। इस प्रकार असुर शब्द शुरू मे स्पष्टतः अरुशुर लोगों का और म्लेच्छ उन के राजाओं का वाचक था; बाद मे वे शब्द विस्तृत अर्थों में बक्तें जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बक्ती जाता है। जायसवाल के इस मत को मएडारकर ने भी स्वीकार किया हैं?।

श्रश्शुरों के साथ श्रायांवर्त्त के सम्पर्क का एक वड़ा प्रमाण दोनों देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना से मिलता है। वेकटेश वापूजी केतकर का मत है कि भारतवासियों ने दैव (फिलत ज्योतिष) भले ही यूना-नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय श्रौर यूनानी दोनों ने श्रश्शुरों से सीखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना श्रौर ज्योतिष में श्रनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है। सूर्यंसिद्धान्त (१.२—४) में लिखा है कि कृतयुग के श्रन्त में

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> जाइटश्र्रिपट, ६८ ( १६१४ **), ए**० ७१६-२० ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>का० व्या० पृ० १४४ ।

मय नामक श्रमुर ने वड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हो कर सूर्य भगवान् ने उसे ग्रहों का चरित वतलाया। उसी मयामुर के तप के विषय मे शक्तयोक ब्रह्मसिद्धान्त में लिखा है—

मृकिकत्ताद्वादशेऽञ्दे लंकायाः प्राक् च शात्मले । मयाप्र प्रथमे प्रश्ने सूर्यवाक्यमिदं भवेत् ॥ (१. १६८)

अर्थात् मय ने शाल्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की पुर अर्थात् ३०° पूरव है। आजकत वावुल श्रीर लका का अन्तर ३१° १५ है, पर कार्ब्स और अरशुर लोगों के पुराने तुलाशमान के ऋनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केत-कर ने सिद्ध किया है कि शाल्मलद्वीप वाबुल देश का नाम था। ८५४ ई॰ पू॰ में उसे काल्दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर ऋर्श्सर सामाज्य की नींव डाली थी: केतकर का श्रन्दाज़ है कि शातमनेसर के ही नाम मे हमारे देश मे बाबुद देश शाल्मल कहलाने लगा । सूर्यविद्धान्त के अरशुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रन्यों की रचना के समय (तीसरी-छठी शताब्दी ई०) मयासुर को एक अर्शुर महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक श्रमानुष योनि का जीव। म्ट्रभारत मे पार्खवों की राजधानी इन्द्रप्रस्य मी उसी मयासुर की वनाई कही गई है। अरुशुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या ( स्थापत्य, भवननिर्माग-कला ) मे भी वड़े प्रवीग ये, श्रीर भारतीय त्रायों ने उक्त दोनों निषयों में उन से बहुत कुळ सीखा था, यह इस से

१इडियन ऐन्ड फोरिन क्रोनौलोजी (भारतीय और विदेशी कालगणना) ज० व० रा० ए० सो०, सं० ७१ अ (अतिरिक्त अक), १६२३, पृ० १४६-६२।

प्रतीत होता है। सिद्धान्त-ग्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के ग्रन्त में हुस्रा माना जाता था, किन्तु वास्तव मे वह कब हुस्रा था सो जानने के लिए श्रभी तक कोई साधन नहीं है। शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के समय वह देश शालमल कहलाता था. किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमागा नहीं है। इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्रृति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती।

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने उन्नत ज्योतिष जैसे ऋश्शुरों से सीखा था, वैसे ही ऋारम्भिक काल में पहले कार्स्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। श्रार्यावर्त्त का सब से पहला पञ्चाङ्ग वैदिक पञ्चाङ्ग था। उस के वाद हमारे देश मे आर्य पश्चाङ्ग चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा। केतकर का कहना है कि काल्दी श्रौर मिस्र मे 🖛 नीं शता-ब्दी ई॰ पू॰ से चलने वाला नवोनस्सर का पञ्चाङ्ग ठीक वही है । यूनानी ज्योतिषी प्रोत्तमाय की गगाना उसी नबोनस्सर-पञ्चाङ्ग के श्रनुसार थी। श्रीर क्योंकि वह श्रार्यावर्त्त में काल्दी श्रीर मिस्र की श्रपेक्षा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए श्रार्यावर्च से ही उन देशों में गया।

ज्योतिष-शास्त्र से विलकुल स्रानिभन्न होने के कारण मैं केतकर की खोज के विषय मे श्रपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं।

जायसवाल ने सुप्पारक जातक (४६३) के भौगोलिक ज्ञान से भी वहीं बात सिद्ध करने की चेष्टा की है। उस जातक की अतीतवत्यु यह

<sup>े</sup>वहीं, पृ० १०७-११४, १४८।

है कि भरकञ्जु के कई सौ व्यापारी एक जहाज़ ले कर स्रौर सुण्यारक नामी एक आदमी को अपना निरुवामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा को चले। सात दिन की अञ्झी यात्रा के वाद उन्हें अकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( श्रस्त्रूते महासागर ) के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया नहीं खुर ( उस्तरे ) की सी नाक वाली त्रादम-कद मछालियाँ डुव्वियाँ लगाती थीं । सुप्पारक ने वतलाया कि वह खुरमाल समुद्द है । उस समुद्र में वज्र पैदा होता था। उस के वाद वे ऋग्गिमाल समुद्द में पहुँचे जो जलती **ब्राग** या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में सोना पाया जाता या । फिर दिवमाल समुद आया जिस का पानी दूध या दही की तरह भलकता था, श्रौर जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली समुद्द आया निस का रंग नीली (हरी) कुशा के खेत की तरह था, श्रीर जिस में से नोलम निकाला जाता था। उस के श्रागे ने नळमाल समुद्द में पहुँचे नो नळ के वन या मूँगे की तरह लाल था, उस में मूँगा उपजता था। श्रन्त में वे एक समुद्र में पहूँचे जहाँ टीलों की तरह लहरे कपर उठतीं ख्रौर घोर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुप्पारक ने बताया वह बलमामुख समुद्द है, जिस में पड़ कर लौटना असम्मव है। उस नाव पर सात सौ ब्रादमों थे. जो सब यह सन कर चिल्ला उठे। किन्तु सप्पा-रक स्वय वोधिसत्त्व था, श्रौर श्रपनी सक्तिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया।

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलत: श्रीर श्रीर कारणों से पड़े होगे. श्रीर उक्त न्याख्याये वाद में कहानीकारों श्रीर लालबुभक्कड़ों ने बना लीं। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हैं। बुरमाली समुद्र आ्राधुनिक फारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने वाले वाबुली लोग मत्त्य-मानुष को अपनी सम्यता का विधाता मानते श्रौर पूजते थे, श्रौर खुर भी एक वाबुली देवता या जिस

का नाम राजा खम्मुरावी ( लग० २२०० ई० पू० ) के ग्राभिलेखों में पाया गया है। दिधमाल त्र्याधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी मोटी मोटी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रङ्ग के कारण त्राजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है। अभिगमाल उन दोनों के बीच अदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा । चौथा समुद्र कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के देश श्रीर कुशद्वीप के तट-समुद्र का श्रिभपाय है। पुराणों में कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक न्यिया को कुशदीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशदीप के वर्णन का अनुसरण कर के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। नूबिया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००---१८०० ई० पू० में था सी वहाँ के श्रमिलेखों से सिद्ध हो चुका है। नळमाल ससुद्र का ग्रर्थ जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, श्रीर इस प्रकार 'भृ'-मध्यसागर श्रीर लाल सागर को नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० मे जरूर थी, पर ई०पू०की पहली सहस्राब्दी में—६०९ ई०पू० तक—न रही थी। वलमामुख समुद्र का ऋर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, ऋौर जायसवाल के ऋनुसार उस का ऋर्य 'भू'-मध्यसागर का पूरवी भाग है ।

अन्त में भारतीय और शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है (ऊपर ∰१४ उ) उस के ऋाधार पर जायसवाल दोनो देशों का प्राचीन काल में सम्पर्क मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत से विद्वान् भी मानते हैं। कनिंगहाम का कहना था कि

१ज० नि० ओ० रि० सो० १६२०, पृ० १६३ प्र।

पू४३

शेबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, श्रीर भारतवासी जिस प्रकार सोलह सौ मील पूरव जावा में श्रपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पिन्छम तरफ भी'। मिस्र श्रीर शेवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा भारतवर्ष श्रीर शेवा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना जाता है<sup>2</sup>।

## \* १६. पौर-जानपद

जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावर्त्त के राज्यों में पौर जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संख्या थी । उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण (लग० ५०० ई० पू०) आदि मे पौरजानपदः या पौरः और जानपद शब्दों का एक वचन मे प्रयोग है, और इस जिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर की सस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए। लारवेज (नीचे ध्राप्त १५१, १५३) के आमिलेख मे भी राजा के पौर-जानपद को अनुमह या कान्नी रियायते देने का उल्लेख हैं।

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई। प्रो० विनय-कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायस आदि के उन्लेखों में केवल जातावेकवचनम् है, और वे उन्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुओं के राज नैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक रुमान स्चित करते हैं,

<sup>ै</sup>कौइन्स ऑव एन्श्येंट इन्डिया ( प्राचीन सारत के सिक्के ), ए० ३६-४९।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>टेलर—-ऋाल्फावेट ( वर्णंमाला ), जि॰ २, पृ॰ ३१४। <sup>3</sup>हि॰ रा॰ थ्र॰ २७-२८।

ऋषिक कुछ नहीं । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो॰ सर-कार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ और बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता।

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्ञवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन टीका मित्र मिश्र-कृत वीरमित्रोदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने बृहस्पति का यह श्लोक उद्धृत किया है—

> त्रामो देशश्च यक्क्यांत्सत्यलेख्यं परस्परम् । राजाविरोधिधर्मार्थं सवित्पन्नं वदन्ति तत् ॥

अर्थात, ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो धर्म-विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं। इस से सिद्ध है कि समूचा देश (जनपद) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था।

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिना समूहः—पौर पुरवासियों के समूह को कहते हैं—, श्रौर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा में एक संगठित सस्या (निकाय) के श्रर्थ में श्राता है, न कि जमघट (निचय) के श्रर्थ में । इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमास्य दिये हैं । चर्राडेश्वर के विवादरताकर में कात्यायन श्रौर वृहस्पति के मत उद्धृत हैं, जिन में गस्य पाषर्ग्छ पूग ब्रात श्रीस श्रादि समूहस्थ वर्गों का, विश्वज श्रादि के समूह पूग का, समूहों के धर्म (कानून) का श्रौर समूह श्रौर उस के मुखिया के बीच मुकद्दमा होने का उल्लेख है । समूहस्था वर्गीः का श्रर्थ चर्राडेश्वर ने किया है मिलिताः । फिर वीर-मित्रोदय में कहा है कि श्राम, पौर, गस्य श्रौर श्रीस् के लोग सब वर्गी होते हैं । इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पौर एक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स पेन्ड थियरीन स्रॉव दि हिन्दून ( हिन्दुर्झों की राजनैतिक संस्थायें ग्रौर स्थापनायें ) लाइपज़िना १६२२, पृ० ७१-७२।

समृह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष (२. ८. १८) में प्रकृति शब्द के दो अर्थ दिये हैं—(१) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) पौरों की श्रेणियाँ। उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्या-यन का वचन उद्धृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं—अमात्य और पौर। अर्थात् जिस अर्थ में कात्यायन पौरा: कहता है, उसी अर्थ में अमर ने पौराणां श्रेण्य कहा है। इस प्रकार पौरा: की व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिवद्ध पौर अर्थात् समृहस्य पौर—यानी पौर निकाय है।

टीकाकारों की इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसी वीरिमत्रोदय में वृहस्पति का एक श्रीर उद्धरण है—

> देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । क्रियते निर्णयस्तत्र न्यवहारस्तु बाध्यते ॥

इस में देश (जनपद) की स्थिति (ठहरान) का उल्लेख है; किन्तु न्थिति का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है—

> यो प्रामदेशसंघानां ऋःवा सत्येन संविदम् । विसंवदेत्ररों लोभातं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ।

> > (इ २१६)

— "ग्राम और देश के सबों की सचाई के साथ सिवद् कर के जो मनुष्य लोग से उसका विसवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे।" यहाँ देश (जनपद) के सब और उस संघ की सिवत् (ठहराव) का स्पष्ट उल्लोख है; इस से अधिक क्या चाहिये १ इसे ध्यान मे रखते हुए अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये—

## जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणिधर्मारच धर्मवित् । समीच्य कुलधर्मारच स्वधर्मा प्रतिपादयेत् ॥

( বু ৪৪ )

जानपद धर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों का उल्लेख है, दूसरे देश-धंघ की सवित् होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्ध-रण से निश्चित हो चुका है। श्रीर समृचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था ?

धर्मशास्त्रों से ग्रीर पहले की अर्थशास्त्र की गवाही है। कीटिल्य देश-जाति कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म (देश जाति कुल के संघो के समय का न बिगड़ने देना) (पृ० १७३) की विवेचना करता, ग्रीर फिर ग्राम-सघ ग्रादि के साथ देश-सघ का भी उल्लेख करता है (पृ० ४०७)। जाति कुल ग्रीर ग्राम के सघों से उन की सस्थाये ही समभी जाती हैं, ग्रीर उन के समय से उन सस्थाग्रों में स्वीकृत ठहराव; तब देश के सघ ग्रीर उस के समय से क्या देश का सस्थात्व निश्चित नहीं होता?

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है। श्रिम-वादन श्रीर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि समुर चचा मामा श्रादि यदि अपने से वय में छोटे हों तो उन के श्राने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े होना चाहिये, श्रायं वय में छोटा भी हो तो शृद्ध को उस के श्राने पर उसी प्रकार उठना चाहिये, शृद्ध भले ही श्रास्ती वरस से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पूर्व पौर हो तो उस के श्राने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये (६ ९—११)। यहाँ पूर्व: पौरः का श्रर्थ क्या 'भूतपूर्व शहराती' हो सकता है ? श्रस्ती बरस से बड़े शृद्ध के सामने उम्र में छोटा श्रार्थ उठे यह बात समक्त में श्रा सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शृद्ध के सामने जब श्रार्थ को उठने को कहा जाता है तव उस राद्ध में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल शहराती होना इतनी वड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा सत्कार-भाजन वन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का ख्रौर कोई श्रर्थ नहीं हो सकता।

इन सब वातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वैदिक और उत्तरवैदिक काल की सिमित की उत्तराधिकारिएी कोई न कोई सस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये। विम्विसार का गामिक-सित्तपात क्या वहीं जानपद संस्था न थी ? उस जुटाव के लिए सित्तपतन और उपसक्तमण शब्द वर्ते गये हैं, जो पालि वाड्मय मेहमेशा सुसंगठित संस्थाओं के जुटाव के लिए प्रयुक्त होते हैं (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्यागार में सित्तपतन)।

ंसमय स्थिति ऋौर संवित् शब्द हमारे वाडमय ऋौर इतिहास में ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यत किया है कि सवित् केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हि॰ रा॰ २, पृ० १०६-७)। किन्तु इस ऋंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में यदि कुछ मेद रहा हो तो ऋभी तक हम उसे नहीं जानते।

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद सत्था की सत्ता में विश्वास वाड्मय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था। श्रव नालन्दा से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत की श्राश्चर्यजनक पुष्टि की है। वह मोहर सन् १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, श्रौर उस पर ग्रुप्त-युग की लिपि में लिखा है—पुरिकाशमजनपदस्य—पुरिका के श्रामों के जानपद की। श्रान्श्रों के पतन के वाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इ० श्रा० १९२९, १० १३९-४०)। इस मोहर के श्राविष्कार के वाद श्रव जायसवाल जी की स्था-पनाश्रों को सिद्धान्त मानना होगा।

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक वात पर मतमेद है

जो कि नीचे §§ १४२ ऋ:-१४३ ऋ मे प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना चाहिए।

# \* २०. चत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ?

हिन्दुस्रों की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की स्रन्य सब मानव सस्यास्रों की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थात्रों को भी मुफ़्त में ही जात श्रौर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ्त में ही जात-मेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय कुटुम्बी या कुम्भकार त्रादि शन्द हों, उन का अर्थ बिना विचारे और विना प्रसग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात कुनवी जात कुम्हार जात श्रादि न कर देना चाहिए। कित्तु बड़े बड़े विद्वान् भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर घोनसख जातक ( ३५३ ) की यह स्रतीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त राज्य करता था तब तक्किंखला मे बोधिसत्त एक दिसापामोक्ख ऋाचरिय ( जगत्प्रसिद्ध त्राचार्य ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुद्दीप के श्रनेक खत्तिय माणव श्रीर ब्राह्मण माण्य उन के पास जा कर शिल्प ग्रह्म करते थे ( जि० ३, पृ० १५८ ) माण्व शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माण्वक (पंजाबी मुख्डा ) श्रर्थात् कुमार के अर्थ मे है; किन्तु श्रंग्रेजी श्रनुवादकों ने वहाँ मुफ़ में ही क्षत्रिय जात स्रोर ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित भ्रम के कारण श्राधुनिक विद्वानों मे से भी बहुतो ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है।

जात-पाँत के बीज श्रीर श्रकुर के क्रमविकास की श्रवस्थाश्रों का सब से अधिक युक्तिसगत श्रीर सिक्षप्त विवेचन जो मेरी नज्र मे पड़ा है, डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के श्रन्तिम श्रध्याय में है। मैंने प्राय: सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है. किन्तु सुफे ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्राघ जगह डा॰ मजूमदार भी प्रचलित भ्रम मे पड़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-मेद के विचार मान वैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का श्रकुर जव पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब क्षत्रियों श्रीर ब्राह्मणों में परस्पर एघर्ष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बड़ा कहते पर क्षत्रिय उन्हें श्रपने से बड़ा न मानते: उस समय तक साधारण समाज में क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण श्रपनी चतुराई श्रीर धूर्वता से बड़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण दिये हैं, उन में से एक मे भी मुक्ते वैसा संघर्ष नहीं दीख पड़ा; विक समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला। यदि वैसा सघर्ष होता तो ब्राह्मगों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे क्षत्रियों को पछाड़ सकते ? डा॰ मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दवा सकते ये, या स्वयं क्षत्रियों को भी ? डा॰ मनुमदार ने ऐसे उदाहरणा दिये हैं कि क्षत्रिय व्राह्मण की वेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या ब्राह्मण और क्षत्रिया की सन्तान को ग्रपने में नहीं गिनते, किन्तु बाह्मण क्षत्रियों की वेटी को स्रादर-पूर्वक लेते श्रौर वैसी मिश्रित सन्तान को स्रपने में स्रादर पूर्वक शामिल करते हैं। मेरी विनम्र सम्मति मे ऐसे उदाहरगों से ब्राह्मगों का नीची जात होना या क्षत्रियों ब्राह्मणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता । उन से केवल एक वात छिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। ग्रौर वह यह कि क्षत्रियों में अपनी कुलीनता श्रौर गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मखों से पहले उपजा, ब्रौर ब्राह्मखों ने वह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, श्रीर इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का न हो सका। ऐसा

होना सर्वथा स्वामाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वामाविक ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणो की श्रेणी कृतिम थी।

# \* २१. बडली का अभिलेख और पिच्छम भारत में जैन धर्म के प्रचार की प्राचीनता

राजपूताना-म्यूज़ियम ऋजमेर में बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफ़ेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बढ़े बड़े ब्राह्मी ग्रक्षरों मे निम्नलिखित खिरडत लेख है---

> वीरायभगवत चतुरसीतिवसे माकसिकं...

अर्थात् "भगवान् वीर के लिए ' ८४ वे वरस में मध्यिमका के ।" अर्थेय अोभा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी लेख से कराया था। प्रा० लि० मा० प्र० २--३ पर भी उन्हों ने उस का उक्लेख किया है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल मे पिन्छम भारत मे एक बाकायदा संवत् की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग मे दो ही सवतों के रहने की सम्भावना है—वीर सवत् या नन्द मंवत्। यदि ८४ वा वरस वीर सवत् का हो तो महावीर के बाद की पहली ही शताब्दी में, और यदि नन्द संवत् (दे० नीचे छ २२ अी) का हो तो वीर-निर्माण की दूसरो शताब्दी में मध्यमिका (जिसे चिन्तीड़ के पास ब्राधुनिक नगरी के खंडहर सूचित करते हैं) अर्थात् दिन्खन-पूरव राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है।

उस लेख का सम्पादन एपिग्राफिया इंडिका में हो जाना ऋमीष्ट है ।

# \* २२ शैशुनाक श्रोर नन्द इतिहास की समस्यायें

भगवान् बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध त्रौर जैन त्रानुश्र्ति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है। स्व॰ श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणो की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक ऋध्ययन से भारत-युद्ध के वाद के राजवशों विषयक पौरा-शिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, श्रौर पुराख टेक्स्ट श्रॉव दिं डिनेस्टीन श्रॉव दि कलि एज ( कलियुग के वंशों निषयक पुराण-पाठ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( स्त्राक्सफर्ड, १९१३)। जायसवाल जी ने उस कार्य को श्रीर श्रागे बढ़ा कर पौराणिक के साथ बौद्ध श्रौर जैन श्रनुश्रति के तथा श्रन्य सामग्री के तुत्तनात्मक श्रध्ययन से शैशुनाक श्रौर नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मीटा सा ढाँचा खडा किया ( ज० वि० ऋो० रि० सो० १, पृ० ६७--११५ )। उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं श्रौर उन पर के सम-कालीन छोटे छोटे ग्रभितेखों का भी उदार किया ( वहीं, जि॰ ५, ए॰ ८८ म, ५५०-५१; जि॰ ६, पृ० १७३ प्र )। तो भी स्रमी तक उस इतिहास में वहुत कुछ ग्रस्पष्टता धुंधलापन ग्रौर विवाद वाकी है, ग्रनेक समस्याये इल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुअति की उपेक्षा और अवहेलना करता, श्रौर इन युगों का इतिहास केवल दिक्खनी (सिंहली ) वौद्घ श्र<u>नु</u>श्रुति के स्राधार पर वनाना चाइता है, वह जायसवाल के वहुत से परिगामों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यह तिखने के वाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की तरफ़ दिलाया, श्रीर उन्हों ने श्रोमा जी से लेख की छाप मँगा कर ज० वि० श्रो० रि० सो०, ११३०, में उस का सम्पादन कर दिया है।

को स्वीकार नहीं करता। शैशुनाक राजाओं की प्रतिमात्रों के विषय मे भी बड़ा विवाद हे। रूपरेखा मे मैने जायसवाल जी का श्रनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने उन की स्थापनाश्रों को श्रारजी तौर से ही माना है। कई विवाद प्रस्त प्रश्नो के विषय म मेरी तसल्ली नहीं हो पाई। इस इतिहास के घुँ घलेपन श्ररपष्टता श्रौर विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस बुनियादो पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार मे यह है कि पार्जीटर ने जिस शैली से त्रादिम काल के इतिहास की छानवीन की है, उसी शैली का प्रयोग परीक्षत्-नन्द काल के लिए भी किया जाय । इस युग के लिए पहले युगों से कहीं ऋधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के युग के लिए उत्तर वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाङ्मय को सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रातिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान् इस काम को हाथ नही लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त क्रमशः किन स्थापनात्रों पर त्राश्रित है, श्रौर उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादग्रस्त है, सो संदोप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के पृष्ठों में जहाँ प्रनथ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ जिं बिं श्री रिं सों की जिल्हों से श्रिभिप्राय है।

#### अ. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पाद्टिप्पणी के रूप मे

पुरागों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के ब्रानुसार मगध मे ब्राईद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ब्रौर उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य किया। किन्तु प्रद्योत वंश अवन्ति मे राज्य करता था, ग्रौर शैशुनाको का समकालीन था। जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंग-वश मगध के इतिहास में आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ मे एक कोष्ठक

में या पाद-टिप्पणा के रूप में पढ़ा जाता था। उस के ऋन्त में यह पाठ था—

#### .....स (त ?) त्सुतो नन्दिवर्धनः। हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिश्चनाको भविष्यति।

यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनाक-वंशज), और वह निन्दिवर्धन का विशेषण् था। किन्तु वाद में पिछले लेखकों और प्रति-लिपिकारों ने यह न समक्त कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और निन्दिवर्धन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समक्त कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववर्तीं मान लिया, और उन के वृत्तान्त को वार्हद्रथों और शैशु-नाकों के वीच रख दिया।

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त को पुराण-पाठ में मगध के वृत्तान्त से ऋलग रख दिया है। इस सुलभाने पर कोई ऋापित नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्विन वाद है।

#### इ. दर्शक=नागदासक ?

सिंहल की बौद्ध अनुश्रुति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—दीपबंस (—द्वीपवश अर्थात् सिंहली द्वीप के राजवंश) और महावस । दीपवस का सकलन अदाज़न चौथी शताब्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० में हुआ। माना जाता है। उन दोनों के चुत्तान्त का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुश्रुति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से वरमा।

विद्यमान दिन्खनी वौद्ध (सिंहली और वरमी) अनुश्रुति में अजात-शत्रु के ठीक वाद उदयी का राज्य वताया है। दीपवस में उदयी के ठीक वाद नागदासक है, किन्तु महावस और वरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद श्रनुरुद्ध श्रौर मुंड, श्रौर तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध श्रनु-श्रुति के ग्रन्थ दिच्यावदान में मुएड के बाद काकवरिंग का नाम है। पुरागों में स्रजातशत्र स्रौर उदयी के वीच दर्शक हैं। जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दर्शक शिशुनाग ( = शैशुनाक), जिस मे शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय पामोक्ख ( बौद्ध सघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दर्शक था। काकवर्णि भी दर्शक का ही विशेषण है; पुराणों के ऋनुसार शिशुनाक का वेटा काकवर्ण था, इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि नागदासक = दर्शक = काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति उसे ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्रव:-सवदत्तम् से दर्शक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। पा॰ देवदत्त रा॰ भएडारकर भी नागदासक श्रीर दर्शक को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वी-कुत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दर्शक को यदि स्रजातशत्र का वेटा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा मे ५७ वरस के वय मे उसका दर्शक की बहन पद्मावती को ब्याइना सर्वथा ऋसगत है, ऋौर भास ने अपने समय की ग़लत श्रनुश्रुति का अनुसरण किया है (का० व्या० पृ० ६९-७० )। किन्तु वैसे ब्याइ में असंगति मले ही रही हो, कठिनाई तो क्क न थी। उसी ज़माने मे ऋजातशत्रु से हार या जीत कर श्राये बूढ़े राजा प्रसेनजित् के साथ इम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्ठी की सोलइ बरस की वेटी मिल्लका को ऋपनी खुशी से ब्याइ करता देखते हैं ( जातक ३ ४०५-६ )।

बौद्ध अनुश्रुति में अजातशरू को पितृघाती कहा है, महावंस में लिखा है कि फिर उदयी ने ऋपने पिता ऋाजातशत्रु को मारा, श्रीर नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा मानते हैं, वह कई अशों में बुद्ध के प्रतिद्वन्दी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा।

उस के वशाजों के पितृघात की बात स्पष्ट ऋत्युक्ति है। उदयी को गर्गसहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, उत्तटा धर्मात्मा कहा है।

#### उ. श्रनुरुद्ध श्रीर मुख्ड की सत्ता

महावंस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुख राजाओं के नाम हैं। दिव्यावदान में भी मुख का नाम है। तिव्यती अनुश्रुति (लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के आधार पर तिब्बती माषा में लिखी गई) में अजातशत्रु के बाद के सभी राजाओं के नाम मिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध और मुख तीनों गिने गये हैं। पुराख की सत्ता अगुत्तर निकाय, ५.५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराखों में कुल दस शैशुनाको का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वै के बजाय दश द्दी पाठ है। पुराखों की यह रीति है कि गौथा नामों को छोड़ देते हैं, विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों—अर्थात् कई भाइयों ने एक के बाद दूसरे राज्य किया हो—, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला देते हैं। पुराखों में उदयी का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला देते हैं। पुराखों में उदयी का राज्य-काल सुख्य नामों में मिला देते हैं। पुराखों में उदयी का राज्य-काल में अनु- रुद्ध और मुख के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलत हैं।

ऋ. शिशुनाक विम्बिसार का पूर्वज या नागदासक का अमात्य ? सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुभूति विम्बिसार से शुरू होती है, उस के पूर्वजों से उसे कुछ मतलव नहीं। दिन्खनी बौद्ध अनुश्रुति में उत्तटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य श्रौर कालाशोक का पिता कहा है। उस के श्रनुसार पाँच पितृघातियों के पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर वैठाया। पहले शिशुनाक को बाईद्रशों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। जायसवाल का कहना है कि वौद्ध अनुश्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा (दर्शक) का विशेषण था, जो बाद में एक पृथक् राजा बन गया, श्रीर पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गईं । प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाम की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का श्रर्थ केवल यह है कि वह शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूर्वज था, इस का सब से निश्चित प्रमाशा यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गर्गसहिता के ग्रुग-पुराण नामक ऋध्याय में उदयी को शिशुनाग-वशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति ( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी ससुनाग का कहीं नाम नहीं है।

परखम गाँव से पाई गई मथुरा ऋद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के श्रभितेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे श्रजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग शब्द प्राकृत शेवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनु-श्रतिका श्रनुसरस करने वाले प्रो॰ देवदत्त रा॰ भग्डारकर विम्बिसार को ही वंशस्थापक मानते हैं। डा॰ रायचौधुरी ने उस के वश का नाम हर्यद्व कुल ढूंढ़ निकाला है (इं० हि० का० १.१)।

लृ. अवन्ति का अज और निन्दिवर्धन = मगध का अज उदयी और निद्वधंन

पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के बृत्तान्त से

श्रलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों वंश निन्दवर्धन पर श्रा कर समास होते हैं। श्रीर दोनों वंशों की कालगण्ना करने पर श्रवन्ति का निन्दवर्धन श्रीर मगध का निन्दवर्धन समकालीन निकलते हैं। श्रन्त में स्पष्ट रूप से श्रवन्ति के निन्दवर्धन को शेशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों समकालीन हैं, प्रस्थुत एक ही हैं। मगध द्वारा श्रवन्ति का विजयतो निश्चित है ही। इसी से सन् १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि मगध के राजाश्रों में से निन्दवर्धन ने ही श्रवन्ति को जीता। जैन प्रन्यों के श्रवन्ति स्थवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वश ने राज्य किया। निन्दवर्धन नन्द कहलाता था, सो श्रागे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का नाम वर्त्तिवर्धन भी है।

अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रचीत का उत्तराधिकारी पालक और उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के वाद और एक राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। कथासरिस्सागर के अनुसार पालक का माई गोपाल-वालक था, और मुच्छकटिक के अनुसार पालक को गई। से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आर्यक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आर्यक का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आर्यक का बेटा रहा होगा, और कई प्रतियों में जो अजक का नाम विशाखयूप के वाद है वह गलती से होगा। उधर मगध के वंश में उदयी के बजाय श्री मद्भागवत पुराण मे अजय (अज का अपपाठ) लिखा है, और नन्दिवर्धन को आजेय लिखा है, जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस-वाल को यह नहीं सुका। सन् १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता अद्भुतालय में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की आरे दूसरी वर्त्तनन्दी की निकली। तब यह जानने पर कि पटना

में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक भी वही है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तव नन्दिवर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्तिवर्धन का अर्थ समस्ता गया (ज० वि० ओ० रि० सो० १९१९, ए० ९६-९७, ५२२—२६)। यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है।

## ए. शैशुनाक प्रतिमार्थे

पटना की बस्ती अगम कुर्झां से सन् १८१२ में दो आदमकद मूर्त्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली शता-ब्दी में जनरल किनगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें यक्षों की मूर्त्तियाँ कहा। सन् १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ हैं—

#### भगे श्रचो छोनीधोशे

—मगवान् ऋजः चोखयधीराः, श्रर्थात् श्रीमान् श्रज पृथ्वीपतिः; श्रौर वेसिर वाली पर

#### सपखते वटनन्दी

— सर्वचित्रो वर्तनन्दी — सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वर्त्तनन्दी । इस विषय पर भारी विवाद हुआ । पहले ये मूर्त्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी ईसवी की यक्ष-मूर्त्तियाँ मानी जाती थीं । यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवर्ष मे अशोक से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों का यह मत था कि वह कला भारत में पारस से मौर्य काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य ज़िलझ (पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियों के ऋलावा पुरुष-प्रतिमाये चनना भी सिद्ध हुआ। चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतन्दी ई० की मानी जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाँय, और इन ऋक्षरों को मौर्य माना जाय तो बुइलर की इस कस्पना को धक्का लगता है कि भारतीय बासी लिपि पिन्छुमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त करपना के अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से ऋषिक साहश्य होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उत्तरों बात सिद्ध होती है (कपर \* १४ उ)।

इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्ति की पटना-मूर्तियों से सहराता की श्रोर ध्यान दिलाया; श्रोर जायसवाल ने जव उस पर के श्रीम-लेख को पढ़ा तो वह भी कुषिक रोवासिनाय मायधों के राजा श्रजातरात्रु की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूर्त्त मानी जाती थी, श्रव एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भार-तीय इतिहास के नवीन संशोधकों के श्रनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन श्राविष्कारों से चोट लगी।

यहा संत्रेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उस्लेख मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास दैनजीं ने उन्हें शेंशुनाक राजाश्रों की समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहलें लेख पर छोनीवीश के वजाय छोनीवीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरें लेख पर सप के बजाय सब पढ़ा, जिस से अर्थ में कोई मेद नहीं होता। उन का कहना था कि राजाश्रों के नामों—अन्ते और वहनन्दी—के पाठ के विषय में दो मत हो ही नहीं सकते। उन का मुख्य मतमेद यह था कि वेश्रभिलेखों की लिपि को पीछे का, श्रीर इस लिए श्रभिलेखों के वाद का खुदा हुआ मानते थे (वहीं, पृ० २१०-१४)। लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह-पूर्वक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बार्नेट ने कहा कि अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को २०० ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या-करण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा (क) भगे अच छनीवीके (ख) यखत वटनन्दी। अपने पाठों का कुछ अर्थ उन्हों ने न बताया, अच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु शैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया।

प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द श्रौर श्रौर डा॰ रमेशचन्द्र मज्मदार को भी जायसवाल का मत पसन्द नहीं श्राया। केवल यही दो विद्वान् हैं जिन्हों ने श्रभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो॰ चन्द के मत में पाठ क्रमशः यों हैं—(क) मग अच्छनीविक (=भगवान् श्रक्षयनीविकः =कुबेर) (ख) यख सर्वट नन्दी (=यक्ष "नन्दी)। डा॰ मज्मदार के पाठ यों हैं—(क) गते [ यखे ] लेच्छई [वि] ४०,४ (लिच्छवियों का सं॰ ४४ बीतने पर), (ख) यखे सं विजन ७० ( यक्ष, सं॰ विजयों का ७० )। डा॰ मजूमदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, श्रौर आजय से भी अज का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अर्थ अजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान् बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतमेद का मूल है।

जायसवाल ने बार्नेंट के एक एक ब्राच्चेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान् नहीं कह सकता कि कला की दृष्टि से प्रतिमार्ये मौर्य काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलब्र (पौलिश) भी मौर्यकालीन है। तो भी उन के ब्राभिलेखों की लिपि

बुइलर की कल्पना के ब्राधार पर पीछे की मानी जाती है, ब्रौर इस कारण वे ऋभिलेखों भी पीछे के। किन्तु प्रतिमाश्रों की पीठ पर दुपहे की सलवटों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार वचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मृतिं बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूर्तितक्षक मि॰ ग्रीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के अभिप्राय का कुछ पता न था। मि॰ ग्रीन ने प्रतिमात्रों की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं! प्राचीन कला के विशेषज्ञ ऋध्यापक ऋरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिसाओं को त्राग्रहपूर्वक प्राङ्मीर्य-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्री-युत अर्घेन्दुकुमार गागुलि ने यक्ष-वाद को इस प्रकार वचाना चाहा कि यदि प्रतिमाये प्राड्मौर्य हों तो भी वे यक्ष-मूर्त्तियाँ ही हैं, श्रौर उन पर के लेखों का पाठ ठींक वहीं हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे कहेगे कि वाद मे जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूर्त्तियाँ हैं तब उन्हों ने राजाश्रों के नाम खोद डाले !

प्रो॰ चन्द स्त्रीर डा॰ मजूमदार की स्त्रापत्तियों के विषय में जाय-खवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए भी न मानेगा कि अचल = अच्य, और 'ख्रजय का वेटा = ब्राजेय' वही कहेगा जिसे व्याकरण की यह त्रारिम्भक वात भी न माल्यम हो कि तिक्कत प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते।

इस के वाद तीसरी शैशनाक प्रतिमा—त्रजातशत्र वाली—का उद्धार हुन्त्रा । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से श्रपनी पूरी सहमति प्रकट की, केवल वट नन्दी का अर्थ ब्रास्य नन्दी किया। समूचा विवाद जा विव श्रो रि सो जि पू, पृ पूश्य-पृद्ध में है। प्रो० चन्द स्रौर डा० मजूदार के लेख इ० ऋ१० १९१९ पृ० २५— ३६ पर हें; तथा श्रीयुत गागुलि का मौडर्न रिन्यू में । वाद में प० गौरी-

शंकर हीराचन्द स्रोक्ता स्रौर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० प्र० प० १ पृ० ७९ ), अ्रौर डा० मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत् पढ़े थे, श्रोभा जी ने उन पाठों को दु:साहस कहा । हरप्रसाद शास्त्री, त्रोभा त्रौर वैनर्जी जैसे प्राचीन-लिपि-विशेषश तथा गुलेरी जैसे छंस्कृत-प्राकृत-भाषाविश की सम्मतियों की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ ख्रीर अरुए सेन की सहमति होना उस से कम कीमती नहीं है। दूसरे वर्ष जायसवाल ने अजातरात्रुकी प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, श्रीर उस आधार पर बुइत्तर की स्थापना की ग्रामूल त्रालोचना की (वहीं जि॰ ६, ए॰ १७३ प्र)। तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला नहीं हुआ।

#### ऐ. कालाशोक = नन्दिवर्धन ?

कालाशोक श्रौर नन्दिवर्धन के एक होने की स्थापना भी जाय-सवाल ने १९१५ में की थी। सभी बौद्ध प्रन्थों ने वैशाली में भिक्ख यश की चेष्टा से ७०० भिक्खुत्रों की दूसरी संगीति का होना लिखा है, श्रीर उस की तिथि विभिन्न ग्रन्थों के श्रनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य करता था। बौद्ध प्रन्थों में कालाशोक के राज्य मे संगीति होना लिखा है। इस से नन्दिवर्धन श्रौर कालाशोक का एकत्व सम्भव दीखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भित्तुऋों की सभा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में जुटाई। फलतः नन्दी = काला-शोक। दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया। उस के सामने नन्दी श्रौर कामाशोंक दोनों नामो-विषयक अनुश्रुतियां थीं। दोनों की एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतानी अनुश्रृति (रौकहिल की लाइफ अॉब दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्द के राज्य में संगीति हुई थी। हम देखेंगे कि नन्दिवर्घन भी नन्द कहलाता था।

निद्वर्धन ने श्रवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख से (नीचे § § १५१, १५३) नन्द द्वारा किलंग जीता जाना प्रकट है। पाटिलिपुत्र में नन्द की सभा में पाणिनि के श्राने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता है कि नन्द का सम्बन्ध श्रफगान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के श्रनुसार कामाशोक ने दिक्खनीपूरवी तथा पिच्छमी समुद्र-तट के देशों (किलंग श्रीर श्रवन्ति) को जीता, श्रीर हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था, कश्मीर श्रीर पड़ोस के प्रदेश उस के श्रधीन थे। इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ट होती है।

इस के श्रतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप सहारी होना चाहिए, जायसवाल के श्रनुसार काल ( = सहारी )-श्रशोक का दूसरा नाम है।

## **ञ्रो. पूर्व नन्द और नन्न नन्द**

श्रव इम पूर्व नन्दों श्रीर नव नन्दों की वात को ले सकते हैं।

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौर्य से पहले नन्दों का राज्य था, नन्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापद्म नन्द था, दूसरी में उस के आठ वेटे। ये सब मिला कर नद (नौ) नन्द थे। बायु पु० में महापद्म नन्द का राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु वाकी पुराणों में महापद्म के ८८ वर्ष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्दों के १०० वर्ष राज्य करने की अनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि अनुश्रुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रुति की भ्रान्त व्याख्या पर निर्मर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्ट का आर्थ है नये नन्द,

न कि नौ नन्द। सौ वर्ष नन्दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि नन्दों में कुछ श्रीर राजाश्रों की गिनती भी थी। १९१५ में जायसवाल का यह विचार या कि निन्दिवर्धन श्रीर महानन्दी का श्रमल नाम नन्द रहा होगा, नन्दी वाद का भ्रान्त रूप होगा ( पृ० ८१ ), तथा सौ वर्ष की गिनती नन्द-वर्धन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नन्दि-वर्धन से ऋन्तिम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० का ग्रर्थ लगभग १००, या यह त्रानुश्रुति भ्रान्त है। किन्तु १९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकालने पर नन्दी नाम तो निश्चत हो गया, श्रीर जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( पृ० ९७ ) ! १०० वर्ष के हिसाब की तव उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ मे से ४० वर्ष नव नन्दों के ऋौर बाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु निन्दवर्धन के पूर्ववर्त्ती अनुरुद्ध और मुख्ड भी, जो शायद उस के भाई थे, श्रीर जिन के १७ वर्ष पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३ + १७ = १०० वर्प पूर्व नन्दो के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं है ( पृ० ९८ )।

यह न्याख्या कौशलपूर्ण है, किन्द्र मुक्ते इस से पूरा सन्तोष नहीं होता। नन्दों के सौ वष की बात स्वय धुँघली और अस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की पृथक् सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है।

(२) वह क्ता मेरी हिष्ट मे जैन अनुश्रुति से सिद्ध होती है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्दों ने १५५ वर्ष राज्य किया। स्पष्टतः ने अज उदयी और उस के वंशजों को नन्द राजा कहते हैं (जि०१ पृ०१०२; जि०५ पृ०९८, १००, ५२४)। उन के नन्दों के १५५ वर्ष = पुराख वाले नन्दों के १२३ वर्ष + उदयी के ३२ वर्ष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रुति की सहायता से उदयी के १५ + अनुकद्ध ९ + मुख्ड के ८ वर्ष सिद्ध होते हैं)।

जैन अनुश्रुति में अवन्ति का इतिहास है, उक्त गण्ना से प्रतीत होता है कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वर्ष में अवन्ति को ले लिया था। हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द कहता है (जि॰ ५, पृ॰ ५२४)। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द को एक वचन में नव नन्द कहा गया है—द्विजो वरकचिरित्यासीन नवनन्द स शसित (वहीं पृ॰ ९८)।

(३) इस के श्रितिरिक्त यह समभा गया था कि खारवेल का श्रिमिन लेख भी नित्वर्धन = नन्द सिद्ध करता है। सन् १९१७ में जब जाय-स्वाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक श्रध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के श्रन्त में भीय काल १६५ पढ़ा जो खारवेल के राज्य का १३वाँ वर्ष था। उसी लेख में खारवेल के ५ वे वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द राजा का उल्लेख है—नन्दराजितवससतोधाटितम् । इत्यादि, जिस का यह श्र्य किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस वर्ष श्रपनी राजधानी में लाया। चन्द्र-गुप्त मौर्य का श्रमिषेक जायसवाल के श्रमुसार ३२६ ई० पू० श्रीर स्मिथ के श्रमुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का धवाँ वर्ष ) = १६९ या १६५ ई० पू०; श्रीर नन्द राजा का समय = ४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दिवर्धन नहीं तो कौन हो सकता था १ (राखालदास वैनर्जी—ज० वि० श्रो० रि० सो० ३, ए० ४९८-९९)।

किन्तु वाद में एक तो 'मीर्य काल १६५' वाला पाठ स्वय जाय-स्वाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही रहता है। दूसरे नन्दराजितवससतः '''का अर्थ डा० स्टेन कोनौ ने किया—नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहरं । तिवससत का अर्थ स० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनौ के मत में वह वीर-संवत् है। तब १०३ वीर सं० = ४४२ ई० पू० में (कोनी के हिसाब से ४२४, मे क्यों कि उन्हों ने वीर-सवत् का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है,) नन्द राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया, अर्थात् ४२३ ई० पू० (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनी ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्दों के आरम्भ और ४२४ ई० पू० में नन्दों की स्वा में कोई विरोध न होता)। तब या तो परम्परागत वीर-संवत् गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली बात में कुछ गलती है, और जैन अनुश्रुति के नन्दों के १५५ वर्ष वाली वात अधिक ठीक है (पेक्टा ओरियटेलिय। १, पृ० १२ प्र)।

श्रागे डा० कोनो मेरुतुङ्ग श्रोर श्रन्य जैन लेखको की कालगणाना-परक गाथाश्रों पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दो का राज्य ......इत्यादि का मूल रूप श्रीर श्रर्थ यह तो नहीं था कि वीर स० ६० तक पालक का राज्य श्रीर वीर सं० १५५ तक नन्दो का इत्यादि ? यहाँ डा० कोनो स्वय मूल मे पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यहां श्रर्थ हो तो श्रागे 'मौर्यों के १०८ वर्ष पुष्यमित्र के ३०वर्ष ' का श्रर्थ क्या मौर्यों का श्रन्त १०८ वीर सं० मे ...इत्यादि होगा ?

खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर से होने की कल्पना जो डा॰ कोनों ने की है वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का अर्थ डा॰ कोनों वाला वीर से॰ का आरम्म ५४५ ई० पू॰ में माना जाय, तो नन्दों के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हेनमार्क तथा स्कन्दनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका।

<sup>े</sup>उन गाथाश्रों की विवेचना पहले याकोबी ने जैन कल्पसूत्र के श्रनु-वाद ( प्राच्य-धर्म-पुस्तक माला, २२ ) की सूमिका में तथा शापें न्तियर ने इ● श्रा० १६१४, ए० ११८ म में की है।

क्या ब्रर्थ है, इस भागड़े में पड़े तिना यह निश्चित होता है कि ५४५— १०३ = ४४२ ई० पू० में नन्दों का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० मी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू० में पूर्व नन्द ही हो सकते थे।

परन्तु नन्दाराजितवससतत्रोधारित का अर्थ अव स्वयं जायसवाल यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खोदी '''। उन का कहना है कि यदि 'नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी ''''। उन का कहना तिवससतनन्दराज्ञ्रोधारित '''पाठ होता (ज० वि० त्रो० रि० सो० १३, पृ० २३९)। फलतः खारवेल-लेख पूर्व नन्दों को सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्द संवत् की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष रूप से नन्दिवर्धन ≈ नन्द सिद्ध करता है।

#### श्रौ. नन्द्र संवत्

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत चलाया था यह अनुश्रुति पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य (११ वीं शताव्दी ईसवी) के अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पृष्टि हुई। पर वह संवत् कव चला ? अलवेक्ती कहता है कि ४५८ ई० पू० से हर्ष-संवत् शुरू होता था, और वह उस के समय (११ वीं शताव्दी ई०) तक मशुरा और कन्नीज में जारी था। ४५८ ई० पू० में राजा हर्ष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हर्ष और नन्द समानार्थक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी।

१९१५ में जायसवात्त ने पौराणिक श्रौर बौद्ध श्रनुश्रुति के सामज्ञस्य से इस प्रकार तिथिनिर्णय किया था—

श्रनुबद्ध-४६७-४५८ ई० पू०, मुग्ड-४५८-४४६ ई० पू०, नन्दिवर्धन-४४९-४०९ ई० पू०। ( पृ० ११५)

यदि मुएड श्रौर श्रनुस्द्ध में से एक का राज्य नन्दी के बाद हुश्रा हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू होता है जो ऋलवे-रूनी के अनुसार हर्ष (= नन्द)-संवत् शुरू होने का वर्ष है।

फलतः उक्त कालगणना में यह सशोधन करना स्रमीष्ट है ( जि॰ १३, पृ० २३९ )।

#### ग्रं. महानन्दी श्रौर उस के बेटों की सत्ता

दीपवश में कालाशोक के बाद उस के १० वेटों का राज्य लिखा है, श्रीर फिर एकदम चन्द्रगुप्त मीर्य श्रा जाता है। महावंस में कालाशोक का राज्यकाल २८ वर्ष है (जो पुराख के ग्रानुसार महापद्म नन्द का राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का श्रीर तब मौर्यों का। वरमी वौद्ध श्रनुश्रुति में भी कालाशोक (राज्यकाल २८ वर्ष) के वाद भद्रसेन श्रौर उस के श्राठ भाइयों (कालाशोक के वेटों ) का राज्य है, स्त्रीर फिर उग्रसेन (महापद्म ) नन्द ग्रौर उस के ग्राठ भाइयों का। जायसवाल का कहना है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का भेद भूतने पर यह गोतमाल हुआ--नव नन्द का राज्यकाल ( २८ वर्ष ) श्रीर उस के वेटे दोनो पूर्व नन्द ( नन्दि-वर्धन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष था, न उस के ९ या १० वेटे थे। दीपवंस ने ती पूरी सफाई से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का वंश ही गुम कर दिया; किन्तु महावस स्त्रीर बरमी अनुअ्ति ने काला-शोक के वेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया।

महावस ब्रौर बरमी ब्रमुश्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता है कि पूर्व श्रौर नव नन्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या उन के सामने उपस्थित थी। कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुरायों के महानन्दी को सूचित करती है। तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा

नन्द को रखता है, श्रीर महापद्म को उस का बेटा बतलाता है। इस लिए तारानाथ का नन्द = पुराण का महानन्दी। दिव्यावदान में सहाली के बाद तुलकुचि है, श्रीर फिर महामण्डल; महामण्डल = महापद्म प्रतीत होता है, श्रीर सहाली (कालाशोक) श्रीर महामण्डल के बीच में तुलकुचि महानन्दी को सूचित करता है। तुलकुचि उस के श्रमल नाम का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ पृ० = ५, ९१)।

पुराग् मे शैशुनाक प्रसग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित् के जन्म (मारत युद्ध ) से नन्द (= महानन्दी) के अभिषेक तक १०१५ वर्ष तथा महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है — अर्थात् महानन्दी का राज्य-काल ३५ वर्ष । यूनानी लेखक कुर्तिय (Curtus) के अनुसार सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले राजा के बेटों का अभिभावक था। फलतः जायसवाल यह परिग्राम निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के द्र वर्ष सिमन्तित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का अर्थ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक वहीं था। (जि०१, पृ०१०९-११; जि०३, पृ०२४६)।

#### **ऋ:** . निर्वाण-संवत्

सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-संवत् १४४ ई० में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रुति-अन्यों में शैशुनाक और नन्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजात-शत्रु और अशोक के बीच में अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य तरह से हिसाब करने से वह सवत् नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन अनुश्रुतियों मे कुछ गोलमाल श्रीर अस्पष्टता श्रा जाने के कारण वीर-संवत् का जो स्रारम्भ स्रव माना जाता है, उस की वास्त-विकता मे विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध ग्रौर महावीर के निर्वाण-सवत् त्र्राधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० ग्रौर ४६७ ई० पू० या उन के ऋड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वे सन ऋन्दाल थे, ऋौर सर्वसम्मति कमी किसी मत पर नहीं हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई॰ पू॰ को बुद्ध-निर्वाण का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित सवत् मान लिया था ( ऋ० हि०, ३य संस्क०, पृ० ४६-४७, जहाँ संत्तेप से उस के पक्ष की युक्तियाँ श्रौर उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध अपनुश्रुति की प्रत्येक गोलगाल को सुलभा कर फिर ५४४ ई० पू० में बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ई० पू० से वीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि॰ १, पृ॰ ९७--१०४ )। श्रजातशत्र के कालनिर्णय के श्रलावा बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर श्रशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त तिस्त तक बौद्ध सङ्घ के जितने विनयपामोक्ख हुए उन का विनय-पामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक श्रीर युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्किएला स्वतंत्र राज्य था, श्रीर वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० मे पारिसयों ने समाप्त कर दी। यदि यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध अन्थ इस का उल्लेख करते श्रीर तक्किसला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते।

स्वर्गीय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अली हिस्टी ऑव इडिया के तीसरे संस्करण (१९१४) में ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवाल के मत की ओर अपना मुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कह कारण अब लुप्त हो चुका है। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह समका गया था कि खारवेल श्रौर निन्दवर्धन में ३०० वरस का श्रन्तर है, श्रौर फलतः निन्दवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती थी। उसी कारण सब शैशुनाकों की तिथि पीछे जाती थी। श्रव खार-वेल के लेख का वह श्रर्थ स्वयं जायसवाल नहीं करते। इसी लिए उस श्रमिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, श्रौर यह विवाद बना ही हुआ है।

स्मिथं के अतिरिक्त हिन्दूइक्म् ऐंड बुधिक्म् (हिन्दू मत और वौद्ध मत) के लेखक सर चार्लस ईिलयट ने भी लिखा है कि "वहुत समय तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु की अन्दाज़न तिथि मान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वश के इतिहास-विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए।" (जि० १, भूमिका पृ० १९)।

जैन विद्वान् मुनि कल्यास्विजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि-चार किया है (बीर निर्वास्तु-सवत् और जैन कालगस्ता, ना० प्र० प० १०, ५८५ प्र)। वे महावीर का निर्वास ५२८ ई० पू० में मानते हें, अन्य वातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं।

मैंने अभी आर्ज़ी तौर पर इस काल की तिथियों के सम्बन्ध में जायसवाल जी का अनुसरण किया है।

## \* २३. "सत्त अपरिहाणि धम्म"

महापरिनिन्नाण-सुत्त के सत्त अपरिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद करना कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस मे मुफ्ते एक वड़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन भारत-वासियों का गण्-राज्यों के राष्ट्रीय कर्त्तन्य का आदर्श क्या था, उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समकता चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुहाबिरे

की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन किया है। मूल इस प्रकार है—

सितपात घातु के विषय में दे० ऊपर ह ८५ उ पर टिप्पशा । उठ्ठ-हिन्त में का उठ्ठान ( उत्थान ) घातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट जागरूक और अप्रमत्त रहने के अर्थ में आता है, दे० घममपद, २४-२५, तथा सु० नि० का उठ्ठानसुत्त ( २२ )। 'अपञ्जत न पञ्जपेन्ति ....'' का अर्थ अंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित ( पञ्जत ) धर्म के अनुकूल चलते हैं। किन्तु पञ्जत का अर्थ 'स्थापित' मुक्ते ठीक नहीं जचता। पञ्जत शब्द का अत्ति ( इति ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नथा विधान बनाने लिए बाकायदा अत्ति द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैने श्रर्थ किया है—( सभा द्वारा ) वाकायदा कानून बनाये विना कोई श्राज्ञा जारी नहीं करते, इत्यादि। श्राभ्यन्तर श्रीर वाह्य चैत्यों से क्या श्रमिप्राय है, कह नहीं सकते। विजित शब्द राज्य के श्रयं मे श्रशोक के श्रमिलेखों में भी लगातार श्राता है।

## \* २४. सिंहल-विजय का काल और दक्खिन भारत में आयों के फैलाव का सामान्य क्रम

सिंहली दन्तकथा श्रीर बौद्ध श्रनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने की घटना को बुद्ध भगवान् के निर्वाण से कुछ ही पहले हुश्रा बतलाती हैं। यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-बिषयक परिच्छेद इस प्रकरण में चौथे नम्बर पर श्राना चाहिए, यानी शाक्यों के संहार के बाद श्रीर वृजि-गण के श्रन्त से पहले। किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय के समय से पहले पाएड्य राष्ट्र मौजूद था। पाएड्य राष्ट्र की स्थापना का समय प्रो॰ भएडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है, बहुत ही स्पष्ट श्रीर प्रवत्त विरोधी प्रमाणों के बिना उन के टाला नहीं जा सकता। उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाएड्य शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वार्त्तिक बनाया है। इस लिए पाएड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि श्रीर कात्यायन के बीच के समय निश्चय से हुई।

डा॰ रामकृष्ण गोपाल मंडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी ई॰ पू॰ मानते थे (वम्बई गलेटियर १८९६, जि॰ १, भाग २, पृ॰ १४१)। दूसरी तरफ डा॰ सिल्व्याँ लेवी उन का समय सिकन्दर केपीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि ऋष्टाध्यायी ४१ में यदन शब्द आता है। किन्तु आर्यावर्त्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था। डा॰ वेलवलकर उसी यदन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा को जो अक्षर-दिगम्मा-संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकता था, उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीघा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी विचले रूपान्तर का रूपान्तर १ मीटे तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-काल में ही ग्रार्यावर्त्तयों का यवनों से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है।

जायसवाल का कहना है कि ऋष्टाध्यायी ६ १ १५४ से सिद्ध होने वाले मरकरी शब्द से गोशाल मखरीपुत्र का स्त्रभिप्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के वाद होना चाहिए<sup>२</sup>। मुक्ते जो बात सब से ऋधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पालीपुत्र में स्राने की स्रनुश्रुति है। पौराणिक स्रौर जैन ग्रन्यों के श्रतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमासा में भी उस का उल्लेख है 3 । इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक वाद पाणिनि का समय मानना उचित है।

प्रो॰ भएडारकर पाड्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन श्रीर पाखिनि के पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, घीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अर्थ में

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऐन ऐकौन्ट श्रॉव दि डिफरेंट एग्जिस्टिंग् सिस्टम्स् श्रॉव संस्कृत श्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का व्यौरा ), १६१४ पु० १४-१६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इ० ऋा० १६१८, पु० १३८ |

उप्ट० ४४ ।

प्राचीन संस्कृत मे स्तेन, तायु, तस्कर ख्रादि शब्द प्रयुक्त होते थे, चौर अर्वाचीन शब्द है। यह युक्ति परम्परा भ्रान्त ख्रौर निराधार है, ख्रौर भ्रो० भएडारकर जैसे विद्वान् द्वारा कलकत्ता युनिवर्षिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा ख्रौर छुपाया जाना ख्राश्चर्यजनक है। चौर शब्द का चुर् धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है। इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चौल से परिचित थे; वे चौर से परिचित थे; बौर चौर तथा चौछ का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं, वह केवल मंडारकर की कल्पना है। चौल से उन के परिचित या ख्रपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में चौल शब्द न होने से ख्रपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं।

उक्त बात मैंने सन् १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश का ठीक पता मिलने से अफ्रामिस्तान के उत्तर भाग में एक श्रौर चोल देश का भी पता मिला। वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नज़दीक था, श्रौर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता। अध्यक्षायी मे चोल शब्द न श्राने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरथंक हैं।

पायख्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आर्य वस्ती पायडु जाति के नाम से या किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पायब्य नाम या इस से मिलते जुलते पहले नाम का पायब्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो १ पायब्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋष्टाध्यायी ३ १ २४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>दे० नीचे छ २= ड (४)।

परिवर्त्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवर्त्तन का सूचक हो ! किन्तु यह युक्ति एक वारीक कल्पना पर निर्भर है, श्रीर इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाएड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रवल प्रमाण मिलता हो । फिलहाल हम पाएठ्य उपनिवेश के विषय में प्रो० भएडारकर का मत स्वीकार करना चाहिए।

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक ऋार्यों का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम से हुस्रा, उस का दिग्दर्शन § १११ में किया गया है। जिस स्रनु-श्रुति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई ु भी उस क्रम की स्वामाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले काल की समूची ऋनुअति में आयों की दिक्खनी सीमा विदर्भ श्रीर शूर्पारक तक तथा पूरवी और पूरवदिक्खनी सीमा वग-कलिंग तक है। उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृत्तान्त में लङ्का तक के देशों का उल्लेख है, श्रौर दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्ड्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पारस्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध मे एक तो यह सम्भावना है कि उस की लंका अमरकएटक हो, और उस के सम्बन्ध में रा० व० हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की जाय तो भी उस से केवल इतना परिखाम निकलता है कि राम के समय में दक्खिन भारत के श्रांतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला गया। यह परिग्णाम श्रीर राम का समूचा वृत्तान्त उलटा दक्लिन भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्य वस्तियाँ जम न पाई थीं, त्रौर दूर तक दर्गडक वन फैला हुआ था।

भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष ग्रौर पाएड्य का उल्लेख निश्चय से पीछे का है। इस बात को पहचान ले तो वह वृत्तान्त भी उत्तटा हमारे सामान्य परिसाम को 'पुष्ट करता है; ग्रवन्ति विदर्भ हिं स्त्रीर मॉहिष्मती उस में स्त्रायों के ऋन्तिम दिक्खनी राज्य हैं जिन का स्त्रान्ध्रों स्त्रीर द्राविडों से सम्बन्ध हैं।

किन्तु विन्ध्यमेखला श्रीर विदर्भ में श्रायों का प्रवेश श्रनुश्रुति के हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि श्रुग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है। वेद की उस निषेधारमक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उत्तरा पार्जीटर ने दिखलाया है कि ऋग्वेद १०, ८६ में इन्द्रं, इन्द्राणी श्रीर दृषाकिप की जो मही सी कथा है, श्रीर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाड्मय के श्रनुसार नहीं होती, वह गोदावरों के काँठे से सम्बन्ध रखती श्रीर सम्भवतः एक द्राविड-मूलक कंया है। इस प्रकार वेद की गवाही भी आयों का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश स्वित करती है।

भारत-युद्ध के वाद से पहले-पहल मूळक श्रीर श्रश्मक राज्यों का, तथा उन की सीमा पर श्रान्ध्र शवर मूषिक राष्ट्रो का, उटलेख मिलने लंगता है। श्रारम्भिक बौद्ध वाद्मय से भी महाजनपद-काल में श्रायों के फैलाव की ठीक वही सीमाये दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि श्रंग से पूरव के देशों .का महाजनपद-युग में श्रायों को पता न था, क्योंकि सोलह महाजनपदों में सब से पूरव का श्रंग ही है। मोटे तौर पर सोलह महाजनपदों की परिधि श्रायों के उस समय के दिगन्त की फलक देती है, किन्तु उस दलील पर श्रिषक बोफ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समकता चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद श्राप्तिक जगत् की "बड़ी शक्तियों" की तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार श्रीर कुरु-मत्स्य श्रूरसेन के वीच किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यि उन प्रदेशों में श्रायों का पूरा प्रवेश था। तीसरे, किलंग

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ज० रा० ए० सो० १६२१, पृ० म०३—६ । २४ अ

का उल्लेख जातकों के अतीतवत्यु में है ही , श्रीर श्रंग से किलंग को रास्ता सुम्ह (श्राधुनिक मेदिनीपुर) या राढ (पिन्छम वगाल ) हो कर ही हो सकता थान कि सीधे भाड़खरड़ में से श्रीर चौथे, वंग श्रीर राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी मे है ही। वह कहानी भले ही नये अन्यों में है, पर है वह पुरानी। उस से सिहल में श्रार्थ राज्य-स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है।

जातकों में दामिलरहु, नागदीप, कारदीप श्रीर तम्यपनीदीप का जो चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूळक-श्रश्मक में श्रार्य वस्तियाँ स्थापित होने के बाद श्रीर पायड्य-सिहल में स्थापित होने के तुरत पहले होना चाहिए। दामिल श्रीर कारदीप में तब श्रार्य तापसों के श्राश्रम स्थापित होते दीखते हैं, श्रीर तम्त्रपन्नी के तट पर केवल न्यापारी लोग ईंधन-पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के श्रन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये सुनी जाती हैं। यह श्रायों के फैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी श्रतश्रुति से प्रकट होती है; इस नाटक में नथे पात्र केवल न्यापारी हैं जो कि इस शुग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र श्रत्यन्त स्वामाविक है, श्रीर हसी कारया इन सुदूर दिन्छनी प्रदेशों के उस्लेख के कारया जो विद्वान् उन के समय को इस तरफ़ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है।

- 0 -

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० कपर § ८२ ।

हमारी कुछ हिन्दी पुस्तकें

# इतिहास

# हिंदुस्तान की पुरानी सम्यता

खेखक—डा० बेनी प्रसाद, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० एस-सी० (लंदन)

इस प्रत्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति का रोचक वर्णन है। लेखक महोदय ने साहित्य, दर्शन, विज्ञान, शिल्प, कला आदि सभी विषयों पर प्रकाश डाला है और सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन और व्य-वस्था का भी विश्लेषण किया गया है।

रायल ८ पेजी ६६२ पृष्ठ

सजिल्द, मूल्य ६)

## 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति [सचित्र]

लेखक—महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहादुर, पंडित गौरीशंकर-हीराचंद श्रोका

इस पुस्तक में ६०० ई० से सन् १२०० ई० तक का हमारे देश के धर्म, समाज, साहित्य, शासन, शिल्प, कला श्रौर संस्कृति का विशव् वर्णन है।

रायल 🗠 पेजी पृष्ठ २३२

सजिल्द, मूल्य ३)

## मध्यकालीन मारत की सामाजिक श्रौर श्रार्थिक श्रवस्था

जेलक—श्रल्लामा श्रव्दुल्लाह यूसुफ़ त्रली, सी० वी० ई०, एम० ए०, एल-एन० एम० (लंदन)

इस ग्रन्थ में सन् ६४७ से सन् १५२६ ई० तक के भारत की सामाजिक और श्राधिक श्रवस्था का रोचक तथा खोजपूर्ण वर्णन है। रायल ८ पेजी १०२ पृष्ठ सजिल्द मृल्य १॥

## अरब और भारत के संबंध

त्तेत्वक-मौजाना सैयद सुलेमान नदवी श्रमुवादक-वाबू रामचंद्र वर्मा

इस महस्वपूर्ण ग्रन्थ में श्ररव श्रीर भारत के बीच में व्यापारिक, विद्याविषयक श्रीर धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ की समस्त घटनाएँ श्रीर सामग्री श्ररवी के विश्वसनीय श्रीर प्रामासिक ग्रन्थों से प्राप्त की गयी हैं।

रायल ८ पेजी ३५० पृष्ठ

सजिह्द, मूस्य ४)

## रनजीतसिंह [सचित्र]

लेखक—श्री सीताराम कोहत्ती, एम० ए० श्रनुवादक—रामचंद्र टंडन एम० ए०, एत्त-एत्त० बी०

प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पंजाब सरकार की त्रोर से यह ख़ालसा दरबार के काग़ज़ात को कम दे कर प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। श्रतएव मौलिक सामग्री की इन्हें श्रपूर्व जानकारी प्राप्त हुई। रनजीतिसंह के इतिहास पर यह श्रत्यंत महत्त्वपूर्य श्रौर प्रामाणिक ग्रन्थ है जो कि श्रव सरल श्रौर सुन्दर रूपा-तर में हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत हुश्रा है।

**डबल काउ**न १६ पेजी ३१२ पृष्ठ

मूल्य १)

# हर्षवर्धन

लेखक-श्री गौरीशंकर घटजीं, एम० ए०

सम्राट् हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री उपस्थित करती है। भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर अन्य भाषाओं में कई प्रन्य होते हुए मी हिन्दी भाषा में अपने विषय की यह एकमात्र पुस्तक है, और इस में मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत हुई हैं।

पुस्तक के प्रण्यन मे विद्वान् लेखक ने अनेक प्राचीन प्रन्यों, लेखों, तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं हुआ है, वरन् धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। रायल ८ ऐजी २६० पृष्ठ मूल्य रे

#### भोजराज

लेखक--श्रोयुत विश्वेश्वरनाथ रेड

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है। इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के पूर्वजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप श्रीर धर्म, उनके वंशज श्रीर कुदुम्बियों का तथा उनकी दानशीलता श्रीर विद्याप्रेम का सविस्तार वर्षीन किया है।

रायल ८ पेजी ४१० पृष्ठ

मूल्य ३)

## चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सचित्र]

जेलक-श्रीयुत गंगा प्रसाद मेहता, एम० ए०

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के वतलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने उनके द्वारा जो विस्तार पाया है, वह महत्वपूर्ण है। यह सम्राट्न केवल एक महान् विजेता या वरन् परम-वैष्णव भी था। योग्य लेखक ने बहुत शोध के साय अपनी पुस्तक की समग्री एकत्रित की है। पुस्तक से तत्कालीन संस्कृति, साहित्य संगीत, लक्षरा, स्थापत्य, चित्रकला आदि का परिचय भी प्राप्त होता है। इसमें प्रसिद्ध इतिहासज अग्रित काशी प्रसाद जायसवाल की लिखी हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावना है।

रायल ८ पेजी २२४ पृष्ठ

मूलय २॥)

# प्रयाग प्रदीप [सचित्र]

लेखक--वान् सालियाम श्रीवास्तव

यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है। इस ग्रंथ मे प्रयाग से सम्बन्ध रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी है। पुस्तक एक प्रकार से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है। लेखक महोदय के कई वर्षों के परिश्रम का यह फल है।

रायल ८ पेजी ३३६ पृष्ठ

मूल्य २॥)

मिलने का पता

हिन्दुस्तानी एकेंडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद